प्रसारकाः धनवीरमा कोडमान वास् धनेरीचार वालाउद्देशी कृतेनी समस्तारम्

### किमत इ १

ग्राहिक्बाव

स्पेतीसाव टीराकाव छाड् असरापार, स्पोति पार्वाच्य पाडापीस नामे पांचीरोड अस्पावाच् ततारहाछ सामजीसाई दौरशिवाटानी पोस, उसताबाद स्री बैतवसं स्वताद्वास स्वताद्वास पार्वाच्य स्री बैतवसं स्वताद्वासी पार्वीताचा

बक्कारी बाजबात देवाई क्लि हरणावन बन्हार, बक्कारेची दोड, सारावाद.



जगनवंच प्रभु महाचीर



समर्पण

केन अगन समुद्रायना आप गुरु पेषम गणपर श्रीसुधर्मा स्वामी महाराजने



# प्राक्कथन

न्त्रसर्वननी उस्तर मानताथी रंगायम था पुगमां छोड्डिय इतिहासना क्षेत्र ठाउँ टीड्योड पान्ना मान्यां छ मृतकारीन इतिहासनुं दर्गन कर्रान तमांथी वर्तमान उन्तरेस्तु विद्यास्थन मंद्रस्था माने थात्र समामा राज्य समान प्रमान करी रहेस्य छोई भाष्य भारो तो कोई अधिक भेड़ी भाषा मसेंगे निम्न भागत सारानिना एक महत्त्वना भंगमूत तपगण्डना अमलोकी यह परंतरा मान्यन्तुं था— थी तपगच्छ अमग बंगाइशं-मुस्तर्क मनाज समस्य मंद्र परतां हुं अधिक इत्य भनुत्वं हुं

िस १९९० मां सी राजनार (धनस्त्राह्) मां भरायन अस्त्र मारतवर्शीय जैत भेवांदर मूर्तिहरू मृति सम्मन्ततो ग्रुत प्रसंग स्तु गर्रे इत्तर नेटको च हातो छ च्या प्रसंग मार सम्प्रसारमां कारवाद्वे बचु क्षते बनुमां नागरोर धीमान, कम्युरमाई मिण्यान्त्राना कंपानां ए सम्मन्त्रता दार्थानमां च कारवाच करवानो प्रसंग संगरपा. परम पृथ्य मुनिमहाराज भी दर्गन्तित्रवज्ञी (दिश्वीराष्ट्र) आदि प्रते मुनिमज्ञा था प्रसंग अस्त्रान्त्रामां प्रथान्त्र क्षते तस्त्री रिकाना परा समाग्यन्त्र केशानों ज वर्ष चन इतिहासना प्रारमी-पारप्रमान क्षेत्रमां आ पृथ्य मुनिमजो निम्नान मनाव छे

परिजाने पहेंचां अञ्चलित बचेक प्रतनी व बीजी जाइनि का पुरस्क रने हैनार करवानी निवस बचा, पून को दर्शनदिवसकी बाहि जने मुनिसकोप परिश्वों बनसी बनेक सहास्या व्यवसनी उद्यस्ता करी पना पट्ट को बाने हुं का पुरस्क जापनी समस्य रहा करी गई हुं

कैत समूल संस्परिता इतिहासना एक सेन्ने लागेंद्रों का पुरतक एक प्रकारना व्यवार मेव (Refurence book) वर बनका सो बीरिक्टरों बेते हैं व गटके का संप्रदर्श सेने सीनों रिटे केने हूं गाग पोताना सर्वन स्ट्रोके बोक्टसनी शाई पूर्व कहाँ व गाँव. सुरत सुरत स्ट्रावना विदेश मुनिताओं को मिम पिना विद्यानों परियों का मक्त स्वास्थ्य सहस्य क्यावयानी सामगी सेट्टराना प्रचास तात व महाई का मब प्रवर्त हुए छ एक ए एक सुनिताओं ए निदानों कने कम्म सहस्यकोंनो कामार मानीने तेनोतुं कण बदा करनानां हुं एक प्रकारनों काम-संगत हैं

का पुरतक सबयी बासीय योजना तैयार करनामां त गरे समये समये नोमन स्पन्त करिने मार्गरहीत करवामां तथा बीची होक प्रकारनी कानत्वकीय सहावता करवामां सम पूज ग्रंति माराजनी वर्षानंत्रवयमी तथा व्यनविजयमी ग्राहायकीय क्रांप्स के सहारा गरे हूं तेमोलीनो करवन मानारी कें

मूळपूर रिते रुपान्यना वर्तमान तर्दक धाडुमोना समुदाकार मक्त्रमची व्यापनाची व

बरणास्य विकारमा बेरेक सम्वयस्या सायुक्तेनी वारी व्यवसामां भावक सः भा नाही हैपार करता गारे के के मुनियानीय पोलाना समुदासनी बादी मोजनवानी स्था करों से से सीलो हूं भागारी के

चित्र परिचय निमानमां का पुरुषकार्ग आपसम् व्यक्ति का वाचा को सुनिस्पनीभा । विकास सुनिस्पन कार्यक से का मान मानावी सकत सनी दिव सुनिस्पनीमा कियों कि स्वापन कार्य के स्वापन प्रभावनां महाने कार्य कार्य के स्वापन प्रभावनां महाने कार्य कार्य के स्वापन कार्य के स्वापन कार्य का

विषेपन विद्याग — था पुरस्कां हरिवासनी प्रीटर शिलेन उपयोगी बन्दु मा निकामां आदेन में मानो चर केसोनी स्वाचैत कर्यों में; (१) तपान्यना मानामी तेमग्री ग्राहरण नेक्सक अध्यन मार्च चीरमका मनमीमार्च (२) बैनोना इडिस्ट्स पर एक प्रदियान " स्व भा बुदियागम्पूरियो कर " विजापुर कृतांत "मांभी उद्यत, (क्) "वयमण्डनी उपपित," क्ष्यक्— पृत्यपत्र ग्रानेमहाराज श्री वर्षानविश्वस्त्री दिल्हीबाला को (२) " वैशाधार्मेनो कीपदेशिक प्रमाद " केसकञ्जीतराज श्री न्यासक्तिक्यों दिल्हीबाला का प्रमान कांत्रस्त्रपना कांगपुत का केलो आपवा मार्ट प पुरू केलकोनु हु बेटलुं तथा स्वीकार तेटलु कोसूं छ

नामरोठ भीमान् करतुरमाइ मणिमाइ, युनियाज भी मंगव्यत्रियाजी युनियाज भी परणविजयाजी, भीयुन भाईमी भीरबामक टोकरणो शाह, भी बेन व्यत्मानंद समा-मावनार, भी बैनाको प्रसारक समा-मावनार, श्रीमधानिवयाची बेनानंद्रमाचा मावनार, तद्या करन के वे स्वीक्रमीय, प्रत्यक्ष के परीक्ष रिते भने का बायमां स्वाकृत कार्यों के तेकीनों हूं कामार मानु कूँ

मा पुत्तको मुद्रणकरहानी एडिए बनी हांके ठेनकी बाइर्गक रिते छापवा मारे तथा वशहरा विमासमी मर्गवाद करवा परेक सुधारा बवराना कारणे उपरिकट बडी दरेक प्रकारनी मुस्तेकीने नमाधी केवा मारे मार्गकुद्रणाक्य-काम्यावादना मेनेबर औपुत सोनामाइ देसाई तथा प्रेसमा कम्पेडिकटर पहिचोत्र चारिक संबद्धारती मार तीच केवी बीडाए.

पुरुष्क क्षुड तेमल शास्त्रपक बतावना मारे भीयुत माई रिकाम्ब दौरार्थत देसाह तथा। श्रीपुत गाह बासमाह वीरचेत देसाहर क्षेत्रेस बहेमत मारे मारे सामार मातवी बीर्ण्य.

प्रसम्मागी का पुन्तकनी कोहरात करती बसते कानु लुग्क मून्य ०--१२-- रासस्य परन्तु पायळानी पुरत्कनु कर बायों करता कामण कोड़ वह बनावों तेमल १२ बेटसा बायकेटस उपर किनो कामको होनावों तेनु मून्य १--- करनु पढ़्यों से वळी पुरत्यक तैमार करीने बहुर पाड़यांगी क्या करायमूण विस्तव बयों से सर्वा मा क्यानी पाळळ पुरत्यक बेम बने तेम व्यविक उपयोगी बाम ते उरेसा होगयों सामल तेने क्षेत्रम्य मरूनो पढ़्यों काम ते उरेसा होगयों सामल तेने क्षेत्रम्य मरूनो पढ़्यों को बेकोग्य का पुरत्यकरण प्रस्तवी प्राव्हक करीने मारा कार्यमां मने उत्तवीहत कर्यों से तेकोनी मर्की क्ष्मणणीनोंने हुं म मुक्ते वर्षा, क्या

मारतीय इतिहासमां जैन इतिहासमुं तेमज जैन माम संस्थिता इतिहासमु स्वान धारी महत्त्वपुं छे ए इतिहासमा धान्यासीन जीडे और पण था पुष्तक उपनेशी यह पहले हो आरो नग ममस ह सक्त बयो केलीहर.

भा पुरतकर्मा बणाली मुख्तो के स्वामीको सरक विद्वाना मित्रमाने मारू व्यान कोमवानी कृषा को पन्नी नम्न मार्कना साथे हूं दिख्यें हुई

और सरंग १४६९ मालम गुर १५ तरंगिताङ सामनाईती हरेजी असहसार

# अनुक्रमणिका

মাত্ৰকৰ (१) क्य-ब्रम विमाग

२० तीर्बक्रोना गणका अमण क्ले अमणी संस्थानी सावी

भी, निर्मेश्व गच्छ साहि गच्छे भी, तपाण्यनी शालाओ

भी. मोड-स्लप्नजी महाराजनो समुदाय (२) चित्र-विभाग

मुद्रा सुद्रा कुनिस्तेनां विजे

(१) विक्यरिक्य-विमाग

बरेफ विशेना ट्रुक परिवय

(४) विवयत-विभाग

रापण्डना काचार्वोः तेमने साहित्व

बनोना इतिहास पर एक चरिपात

तपगच्छती रापति जैनाचार्वोनी औपदेशिक प्रभाव प्रतिक्षित

श्र देपरङ

महकोनी मात्री

24

88

ŧ

10

पानं

•

२२

रश्यी ३२

१ भी २४



वर्षतीसाम स्रोदाकात शाह



## व्य प्रतकता भाविक सहाक्क



शेव भी सकतामाई सरखमाइ

केया भी समहाशाहनी र कारड प्रतर, समाठी तथा कमोशान एवा टर्गु काम करनानी 'चीर सम्बन्धा है मनोरकाम 'नी प्रमतिष्ठित धरीना मानिक तथा समझवार प्रतिमीमानिकीना कारनीस के तेमोसीर नार चेहीन वेकाकिया कारिता रक्त्रोमी प्रतिग्र तथा बीकोदामानी तेनक स मु चैन कोन्छरण्य केळावणी सने सादित्यना प्रचार की कोक गुण करे जाहेर समावनी कानी के मा पुण्कामी भाविक सराव भागी सादित्यना प्रचारणी के बंग आसी क संबन्धा है नेमोसीना बाजार प्राप्त सु



श्री तपगच्छ श्रमण वंशवृक्ष (दितीय आवृत्ति) वंशवृक्ष विमाग सांकेतिक नीशानीओ ५ सर्गस्य स्य स्यमिर (पद) मयर्चफ पाध्याय मा भाषार्य नोंप — भ्य रूपमां अ अ तनगप्तना दिवमान सापुमा छ तेमनां तथा तपगप्दनी किया करवाराच्य माधुमा छ तेमना कने तभानी गुरुपरेपरानी व नामा आस्त्री छ व माधुन्नी काळपम

नींच — भा कृशमां च व करायका रियमन सायुमा छ तेमनो तथा करायका किया करायका मायुमा छ तेमना क्षेत्र क्षेत्



| २४ निर्पेकर भगवान         | ना समयना इन्द्र गमः | ार, भगम अन     | भमपीमानी पादी |
|---------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| म गलधरमुं नाम             | कुल गलपरनी सक्या    | धवन संख्या     | भगणी संक्या   |
|                           | (१) भी द्वमस्य      | <b>भगवान</b>   |               |
| न्दन्तेन (दुंबरीक स्तामी) | ex                  | 64             | 1             |
|                           | (१) भी अजिल्लाक     | वात्रात        |               |
| गिर्वेन                   | 17                  | 1              | 11            |
|                           | (१) भी तंत्रसम्ब    | -              |               |
|                           | (() = 04174         | 971/2          |               |
| नाइ                       | 11                  | *              | 116           |
|                           | (४) भी भन्निरंप     | स्त्रम्        |               |
| रेक्टब                    | 116                 | 1              | (1            |
|                           | (५) भी नुवर्तनम     | <b>স্থাতৰ</b>  |               |
| चना                       | 1                   | 13             | 1             |
|                           | (६) भी प्रचान       | <b>ग्वा</b> सी |               |
| <b>क्ट</b> ेन             | •                   | 11             | **            |
|                           | ( = ) की कुराईबन्द  | <b>a</b> nce   |               |
| Persi                     | •                   | 1              | *1            |
|                           | (४) भी चंतर         | गराम           |               |
| रवापु                     | *1                  | **             | 1,4           |







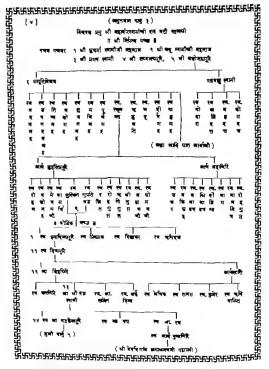



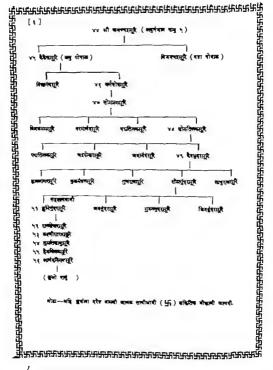

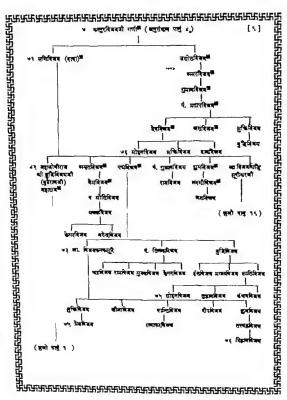

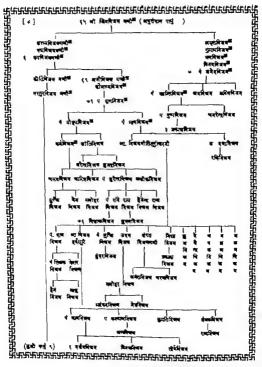

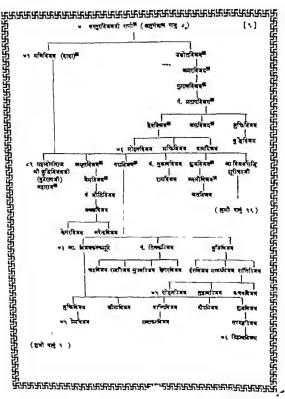

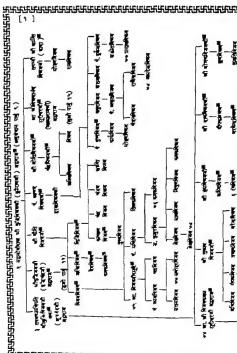



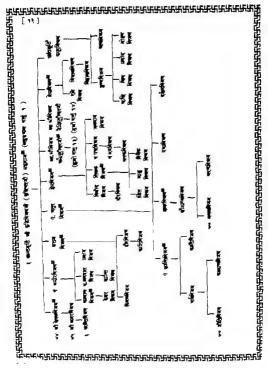

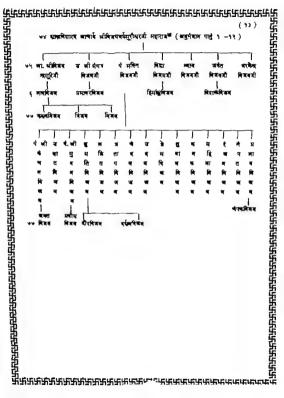

[ 18 ]

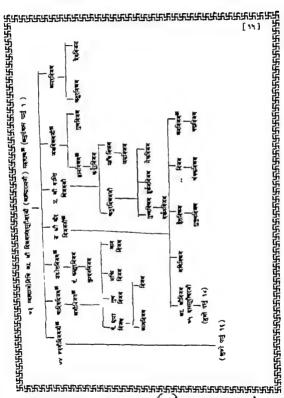

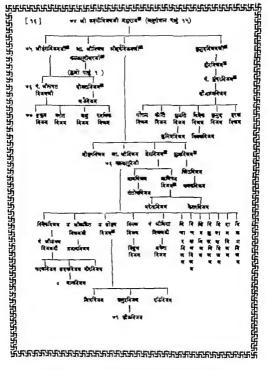

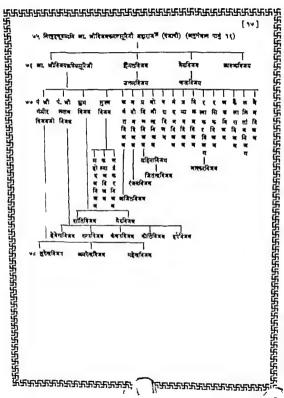

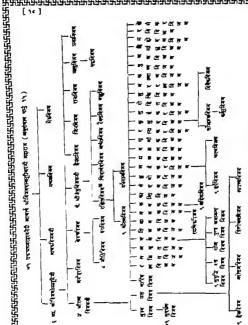



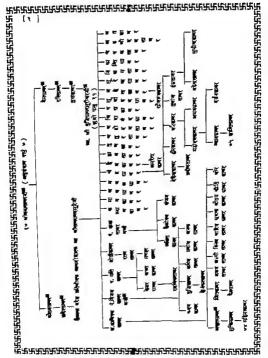







the a t and the transmitterent















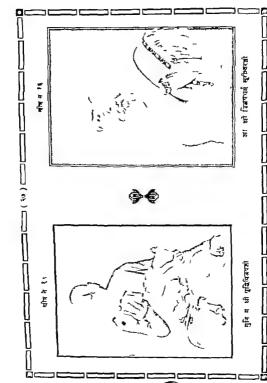











महायागीयज्ञ भी बुविविजयश्री











वपगण्डानिपति भी इक्तिनिमपर्मा गाँच



स्वाति भूतम्भागमः, वाधीरेत धातायाम साम<del>े ज</del>मतावात

٦ą

## चित्रपरिचय विमाग

### भी विजयकमसमुरीहन्त्जी (गुजराठी)

(सभी शिव में ५)

संवेगी साबुताना पासक बढोनरा धुनिसंनेस्तनता साथ प्रेरक बने प्रमुख जी विजयकमस्पृरी-''राजी विजयसमासमा सनेक रीने रिक्पात छे प्रमता शाकान्यास, साधुमी परनो स्विधीय प्रमाय सने शासन दिविधता साथ विरंतीय छे

भावा साकुवर्यनो भन्म मुठ राषनपुरता पन वर्षोची पार्श्व वागामां स्तरा कोरदोवा अर्डवर्या ययो हतो हेमना विवानु नाम श्री देखचंद्र नेमचंद्र हतुं ने मानानु नाम मेववाद हतु आवां व्यवस्थार, रावमान्य ने गर्मेश्रीमंत मातापिताने सेर सं १९१३ ना चैत्र सुद बीब ने सामवार चोवा पूत्र क्रीके कालाग्यंत्रनो बन्ध वयो.

कन्याणकेव्यो अन्यास भावतगरामां अयो. वि स १९२७मा केठ क्यू पौकामा दिवसे विद्यानी स्वरंगस अयो पौजाना माहना प्रेयों कन्याणकंत्रनी प्रेम कमेपर दह क्या अमने ठेटकामां पौजाना आई गालीमोला दु क्यू स्वरामध तेनां कमारो क्यों कन तेमनी काव्या हैएन्य तर क्रियों पपता गाता है। या सामने क्षाता क्या ने हैं एक्य दर बयो. आसने काव्याक्य पाछेचा गाताना क्या ने हैं एक्य दर बयो. आसने काव्याक्य पाछेचा गाताना क्या ने हैं एक्य दर बयो. कासने काव्याक्य पाछेचा गाताना क्या ने एक्य दर बयो. कासने काव्याक्य पाछेचा गाताना क्या ने एक्य दरी तेमार्थ नाम कर्याच्याक्य पाछेचा क्या करी है। या तरीक वाहर प्रया करी है। या करीक वाहर प्रया करी है।

श्री-भीग् पोक्षाना समर्वे गुरूवर्ष पासे रही शाबोनो भन्यास शरू कर्या था पासे तेकोट एक या बीजा साञ्चले पासे स्थान्त्रण न्यान कान्त्र, कोवारियो अन्यास करवा मांत्रको स्थानिकता भागकार श्री कोरत्याम्हत्वी पासे आगानो पण मणी कैयाँ वि सं १९९५मां श्री मुक्तनंद्रवी महाराजनुं करवान बतां समुत्रावनी सनवड साववना बोनीग्रहर करी तेको सं १९४७ना केट सुरी ११ ने बिवसे पण्यास करवा ठेमनी जिसारोकता में विद्यानी बैतसंग सुण्य करो हतो. ठेमोने व्यवस्थारामा १ वो १२ हवासनी मानवसे स्तो वनके सः १९७६ वा सहा सुद ६ ने रिकेशस्त सेक क्षावर्षणवडी करवामां बारी.

भा पाने देर देर दिगर करता तेमो उर्पण क्याना करना केरलक देश्यमेनो कुरण इर कराब्दों, तेनो विवास्पारीय को दिवानो वर्णकिनात्व्य इता समावती वाणित मार्ग तेमने पूरी क्यानी हुती. तेनोकीए पांच ब्युक्तीम कमरावाद्यां ६ पत्रकेतायानां ६ एउटमां ६ वर्णकराम २ पद्मानां २ कच्चकेता तेमव घेतालो महेशाया च्यापता, उद्मा क्रीमही, वदायानेम्य पाद्मा सुंबर्ग, पुत्म पत्रक, इतनपुर, दत्तीई नौजापुर लेशा करेंद्र राहेदोमां यह एक च्युक्तीस कर्युं इंद्री कहेत्यामां मार्गक सुर्विनेतनाय प्रमुक्तपरे नीयानी सासुसमाजनी कर्युं द्वारि कटावा करावा

स १९००मा बेसाल हुद १०ना तेलांस सहस्ते सुत्वमां पं व्यापंत्रसामात्रीन भावापंत्र व्ययु व्याची तेलांसी विद्वस करता बाराज्ये प्रवास पत्र व्याप्त होते हुद १ ना सम्प्रमुण्या मान्या तावे तेमना वेद पर कवसो बागाओ क्ले व्याप्त मुद्र १० ना रोज प्रविक्रमण करती कायोधार्म करती लेला त्यों सीयान्या स्थितीन पताना मानीनो क्लाम प्रवासी व व्यान्त व्याप्त साथों प्रवासी ने पोर्चना वर्षी स्थान स्थान स्थान व्याप्त स्थान स्थान व्याप्त स्थान स्थान वर्षा व्याप्त स्थान स्थान वर्षा व व्याप्त स्थान स्थान वर्षा व व्याप्त स्थान स्था

#### भीयद विजयकेश्वरस्रीस्वरमा

#### (इसो चित्र ग ६)

ৰামনাৰনা মন্ত্ৰীয়াসনা ভাৰ বন্ধ নীৰে দৰী চুক্তৰা শ্ৰামা উচ্চ প্ৰণ হৈ ভুটানা মন্দৰ্শন নিম মুটাৰত হুলু ও আনা ভাৰত ভুকোনানাৰ প্ৰনী ভানন জনন্ত্ৰ হুছ চুম ও সীমহ বিষয়ভাননান্ত্ৰী !

अने सरवायना पूर्त्य संक्ष्या यानविवास अन्यत्ती केमब गई काम्या अनं काम्यत्त पुगने मर्गारकी वर्ष पढे तेरी संबोध्य केमोना सर्वेष्ठ ए स्थिती गई कृति बोल्ल इता आवे अक्ष्यदेश बामन छे ने कामली कांद्रे देशी विवादी हैं

भाग विरोधीर सायुप्तको जन्म स १९६६मा पेत्र सुरी १६ ना दिक्से सोबोधराजनी ठनस्थापना परस्थानम् स्टले बची हतो. ठेमोली क्लक इनस्थियानमा बोस्ट्र परसेतु पार्ट्यकार्य गाम इतु. तेमना विराजी नाम सारकारीमाह नागजीमाई हतु ने मानातु साम बान इतु. बाननी पान्यकी मार्ग्येक्ट्स क्याची, ते क्यमैक्टमर्ग पुकटाई राधुं हुद्धे, तेभी झालेप पीशामीमध्ये भने भने नेपारी हता. मानापिता पर्यना पूरा प्रेमी हता. एवा मानापिताने त्यां बाळक केवानबीना करम बयो

केशात्रीनु संसाद्ध पाणेताणा हाई. तेण त्रण भोगरी सुधी आही सम्यास कर्यो. सं १९४० मां वर्षु इन्द्रेष बरवामकेष्यमां १६वा सम्यु नं व्यहीं केशवादीनो छ पासरी सुनीनो भग्यास अपी. पर तरसम्ब काळ्युं पक्र आयु इन मातापितानो त्रण त्रण विकसना आंति स्वर्णमास वयो केसाओनु कर्म ससार्थी परासु न वैतस्य मानना प्रकळ बनी

का बनते तैमने बहोदरा साते थी विजयकमन्यर्गियरजीना मंद्राण वयो अने से १९५०ना मागवल सुत १० वा दिवसे तमनी पास व दौना झीवी सुद्धीय तेमनु नाम श्री केशस्तिवव सन्द्री भी केशस्तिवयबीय एक समये सुरुन्ते प्रस्ण लीकर्युं हुई तेमनी पासे वदोवरा अने सुरुवां रहीने तेमण लूब कम्यास करों. जान विकास बहुं रामु तेमानो तेमनुं मन मोग तरफ बोरायुं, बने नीवनसर योगमाति मारे गमे तेमां संक्रमो सहेबामां तेमणे मजा माणी छ क्लेक चलकारो तेमने ते बारा प्राप्त बरेसन क्रेशनब छ क्लिकानो बाप सो पोते करोडोनार कम्लो मे से मठ तेन ते करवा उपदेश वापकार

स १९६२मां सुरुक्तां तेमने मजीपद्वी अपाई अन सं १९७४मां मुंबर्रमां पंत्यानपद्वीनो उत्सन बवे. आ प्रज्ञे अजनक गुरुत्तेनो स्वर्गेवास अयो तमज स्वर्गेत्व गुरुदेवनो इच्छा सुज्ञव पाज्ञकती बपो मार तमने दोषाता कार्यमार कथी राज्ञयोग नामवानी इच्छा अही व दवाई गई पेठाना सङ्ग्राजन जंगरन करवा तमने पड्यागकेन्यमा साबुद्धिन मुद्धे व्या प्रज्ञो अभी बोलाबो तेमना हन्य वहाँ तमनी विद्या अने बोलीपग्रामो स्वादि वये प्रसरी बच्चे हर्ता. भरतपुर स्टेट दावा बीचा गामानो दमना भट्टो बन्या हता पारसी मुस्डमान वांबी जोशी हो तमने पेठाना व दिवैश्व गणका

तमना गुगांची आहर्षह तथा त्याँश्व मृदिबीनी इत्यान मान भागी से १९८१ ना अस्तिक वदी ६ ना एवं तमन भाषार्थ पद्देश अग्रह का प्रसीप दूव सहेरस्य मानवार्थ तेमव स्वयानो वर्ष हिन तमन मनते पर तेमव स्वयानो वर्ष हिन तेमना स्वयो जैनकैनेतर स्वयानो वर्ष हिन तेमना स्वयो जैनकैनेतर स्वयान सिन सिन स्वयान स्ययान स्वयान स्वयान स्वयान स्वयान स्वयान स्वयान स्वयान स्वयान स्वय

वि सं १९८५ ने बनम्पीने बतुर्वास पूर्ण करो तेथो आसानावी गया कहाँ गुक्तामां व्यान अवन्यामां वसतो शरतीय मधेकर हुमको कर्या हदममां वर्ष पदा बगु न का वर्षे छेके ग्राम छोगो, उपचार करवा अमदानाव जनमक्कीनी बनैशास्त्रामां स्वतनो केस्तर देखा दीवो ने आवण करी पांचने हो स्पृत्रज्ञेप उत्तन लाग करी ॐकारनो जाप सक करेंद्रे कने बोकननो डेप्को स्वयं पण ॐकार जपने अपने कार्यान किसजन करी.

कैन्स्यात्रमां श्रमवरने सार धोकनो वनावास्त्र कवाई गई कर्ना ठेमनी पत्रिवतानी पूर्णन्य तो काचे परा स्टोबेंटर में

#### भी मोइनमासमी महाराज (क्लो किन के क्रो

अवनेत्री शुंबई कारोमां वर्मना अंदुर वाववानी पढ़ेक करनार कमे देतांकी विराद्ध वर्मकृष्ट वर्मकृष्टा को सेक्षानकृष्टमी अक्षान के वर्माकर्मा कुणीता छे

तेनोबरिय कम समुताबी २ आरक दूर पांतपुर नामना गामना बादल कुक्यां वि सं. १८८७ना बैगाल ग्रांद ६ ना रोज क्वो हतो. तेमना समारी पितानुं गाम कारत्यकु क्यों मतानुं ताम समारी क्यां हतो. गामिताना पांतपुर प्रतान नाम नोजनाबी सक्यों

नाम सुन्दर्श बाह हर्द्वा. सम्बापनाए पशान्य भा आडका पुरनु नाम सङ्ग्रा रास्यु. मोहनको नानकपाणी व नारिपरीमा संस्थाना झार्या. अमेनी असर् आ वस्तवनी ज नर्दे विमान करनी हथा। परसी सरिवर्ष भी क्रपन्यको यासे. लेका सीको, सब वर्षनी, मानी कस्मा

पिताद पुत्रनी इच्छा परली यदिवर्ष भी कपपन्यजी वाले लेक्चा वीची, शव वर्षनी मानी वस्मा पद्मादिकारा जीवतिचार, प्रकरण भादिनो सम्मास करी ग्रीबी.

मि स १९ ६मां तेला बसिवर्ष सार्ष करता करता मारणीजी पार्कनाव की बावाद गना-वर्षी तेलाने दोखा वार्षी पोताना शिष्य बाहिर कर्यों. व्यक्तिमी तेलांच नतिनर्प सापे पूर्व वैचा तरक विद्वार कर्यों ने बरिकरणाना कुकाबे ते वैकानां व निवरता रखा

व स १९१ मां बरिपर्य भी कपण्याचा करूपमें पाप्या मोइनएस्टबीय सरस्याचीय
 बो कोकसमस्त्रों पारे रहीने सावारत्रास कर्या.

एकरा तेमी कककामां पतार्था त्यारे एक जावक प्रकार वर्षने बदाने बदाने बदाने कराया कर्यो. यित्रकीय दिख्यां भावी वहु सनोमवन पेदा वसु, तेसीने छस्यु के सावा पर्यनी प्रकारण करवी बोद्दर, कककामी विद्युत करी काची कोर त्यन्तेनी सुक्रकान केटा तेसी सबसेर लाम्य कर्डी तेसने त्यत भी संस्कराय समामन्त्री साने से. १९६१मां संस्थितनु त्योतस्य व्यवस्थान वर्षा.

केमोबॉय मध्य बद्धमीय राष्ट्री (भारपाड)मां बर्जुं था पडो बीर्डा छ पहुमीय सरवाडमां व करी सार्क्य बीमार्च बोरपुरमां बर्जुं. वाही केमो अवस्मकल्पको, बारामुमि, करिश्रमि, हर्ममुनि सार्क्ष सर्वा बनाल्या है पारे गुजरात करक स्थान कर्म

भावि हार्चु नतान्य. हे पर पृष्टात तरक प्रयान कर्षुं स १९४२च पदार्थ तेभार करणाहरा वर्षुं, या वन्तरे तेमणे द्वेष्ट्रीय वर्षेक्षिण केशने वृहेशा संग्राम्य, परात प्रदेश में करवर्षनी प्रयानमा करवानी कर्षाया वार्यों, ने वि सं १९४६मा प्रतानी प्रदर्शन कर्षाय प्रदर्शन क्यां, करी, नि सं १९४०मा वैत्र प्रदर्शन रेख तेको मायक्या जान्या को खाँबी काञ्चान प्रपात. वहीं सायुकोने उदस्ताने त्यान नहेती उपदेश बापी तेमले तेनी स्वरंदमा कराती. वा पदानीस को व कुँ वा पड़ी तेको सुरत प्रपार्थ तेको का क्या क्षेत्रोमां पर्मेशीय पावता गया, ने ज्यां बैतवर्यानो एरो प्रयाग नहोनो त्यां बैतवर्यने बाणीता क्यां तेकोण समस्त बीचन क्यांत्रमावना मारे बीचार्यु, पण तेमां धुंबई को सुरत मारे अ कामा क्या केयो ते निरस्तराधीय के

कामा एक महान मुनिवर ७६ वर्षनी टेमरे सुरत मुकामे सं १९६६ना देश करी। १२ना राज करकर्मा पान्या

### पं भी इपेश्वनिजी (बजो कार के 4)

केटखाकोर्नु अकिन सागरसम् गंगीर होय छं केटखाको नायगाना भीव बेर्चु कांतिकर अकिन जीवी बाय छे स्पोर्र केटखाकोना जीवनन सरिवानी शांतिनी उपमा भागी शक्स छे पंत्रास

भी हर्रमुनियोन्य सीवनने आवा छारच सरितानी उपमा आपी सकास! धुनियोनो स्थम प्रसिद्ध रूप्ट्रेणमां मांग्वी स्रोहेर्या जीसवास प्राक्षमां सं १९२४मा प्रमण मासमां सभी हतो. संमना पितानुं जान वीरपासमाई सने मातानुं नाम स्थमीबाई हतुं. सुयम-प्रसिद्ध सने देवनी शोमाने सीचे मानापिताय तेमने नाम बीनावला रास्त्ये

सारकोत्मां उत्स्वा हैमायन्य पांच वर्षको देवर निशास्त्र मशा व्याद्वारिक न नामाप्रमाना श्रान दररांत शर्मिक श्रान तमणे कोई पण भामां पर्मेकदाण तमना पर भवक भारर करी संसारको तेओ उदागीन कथा परामां बरकारा तीवामां यात्रा करता प्रसिद्ध मुनियुगर मोहनस्त्रकती महाराजना समाग्य यथो परिणामे सं १९९५ ना चित्र गर्दी ८ न दिवस संस्थीमां तमाप्द विस्ता स्वेता

देश्य बीनो त्यारची इस्युलिकी गुड-धनामी कक्षेत्र बनी गया पने व बारममाधनानुं परस सावन मार्चु, वा इसये तमने जात-मानि वन स्थारमान-धाकि पण सरस सांपरी, तमनु व्यारण्यात स्थानुसार ने मिलागी होताबी सुरत बन्ते मुंबईंबा इसको ते सार बचु उसाही रहेला सं १९६७मा मारमस बदो २ ना दिवसे प्रारुपति सेनने सुन मुरूचे गणी पर बार्चु न बपार मुद्द ६ म दिवसे मुबद्दानी पेमास पर बार्चु, इस्युनिबी सा हमी पन गुरुमीरमां तस्थीन रहेला एरमानां सं १९६६मां गुरुपतो रागोसस बना बास्ता संपारनो मार प्रनिजीन हरणक आपने, गुरुनमा सम

त्रमंत्री के प्रते बेसाधी क्लुसँम त्यां क करान्तुं का पड़ी में औ हुम्मुनिवीण पर्नेसामासां पत्रमुद्ध कुत्र विश्व परोत्युं पवलीयीं, समर्थीश कर, बगरना सेवा करान्या, तेमक पोत्रा काल कवियानुं कुद्ध पद्ध कुरावी सुंबर्समां गुरुरसारक स्वीके भी मोहनकालजी बैन सेन्ट्रस स्थ्यमेरी सबा संस्कृत पाठ्यस्थ्यनी सं १९६६मा महा वर्षा १० ना दिवसे स्वापना करायो.

भाग मर्गमणात्या वश्तां बनताण तमने सुरिषद श्वीकाश विनति करी, एम तेमण पेनामी कृता बारिर की तेनी भागीत्रण करी. बीनगार सातुमी पयरचार्या, बानायणकारी, पर्ममानामां एसले कह्यप्रेष कर्या स्त्री १९७५ मा बैहात्त वर ६ ना स्वस्ता नावका तथा वावका नावका तथा तथाकामी स्वस्त्राची पाइना पंचामकार योजना गुरूमा समुद्रापन बीननी सहसे पद सुची सातान्यों, में बीनद बीन्य मुमारी एसतने सान्य समिताना स्वस्तरूप बन्य

### योगनिष्ठ भीमद् बुद्धिसागरस्रिनी (क्रम कित व ९)

भोपनित्र निरोक्ताणी एके एक जैनसंतातमां बालीमा प्रकार वाच्यास्प्रेगी सागर्व साहित्व रचमित्रा श्रीमर तुर्वसागास्त्रिको जैनसाम्बमां वन्त्ररहेड व्यावे पण व्यान् छे जैनो वन जैनेनरोमां बाबे तेमो प्रवाप के तेमनु साहित्य गुक्सतनी नानी मान्ने वरक कोममां वेचाव छे

प्या समर्थ भागी पुरस्ती क्या वर्षोत्रा राज्या वीत्राप्त समामां क्यावी पारीमाले त्यां है दे १९६० मा महा करी १४ च रोज कसी हतो. तेमनुं सहागे नाय बहे करास हतु. तेमन रिवाली माम कियावी माम करायों जान करें नायों जान करायों किया करायों कर करायों कर कर

तरे विसमें सुराका मराय होतेजा हूं खुकारा बंधा होना

ल्याप्य नानकानी व हार मन्याव बहिन हाथे टक्ट छ ! कालाहाँक कन म्हणहाँक पन ठेटमी मनव गुक्सती ए बोनाई, इंग्लैस व बोनाई, इंग्ड टर्जू ने मराई जब्दानों कामसाह इसी, जा कला हुएों तमें नहार कैन्छाब्यानों मनाव्य हुए। ठेटमानों की इरेडामानों बहु हाइ केन्द्रे प्रस्थन बहे. व्या परिचय स्वष्ट पयो ने बैनाइमें ठरक ठेमानी कहा बगी, ठगावमानों बहु हाइ इसुँ, वार्मिड शिक्षक इरिसीडन काली हुए। ठंगाने बहेनसमूसन सरीमोमान कमें बाराई बहुन प्रमा बन्याम बरावानु बहुं क्या स्वाच के बाद, यम बर्मेनों प्रेश पहले गाव बयसी के साबि रेडको ठे सर्च कराई बच्चा के काला बैनक्य प्राये तेमनी प्रकृताह करो अठो हुतो. तेमो मानामिक, पोषह ने प्रिष्क्रमार्ग करता बचा हुता हुवे कमानानी समय व्यवता तेमणे पश्चिम्नस करवानो विचार कर्यो प्रगात औरम तरफ तात्वर्म स कर्माच पेत्रा बहु आलर बाजोक ग्रममां पामिक शिष्ठकनी नोडमी स्पीदारी था नोक्मीमां तेमो कन तष्क्रमन करे शासाध्यक्तमां कंदा उत्तरी शास्त्रा परिणामे वि स १९५०ना मामसर सुर्व १मा रोज पत्रवसुर सुकाने तेमले भी सुलगासन्त्री महागाज पासे दीमा स्पीकारी.

क्षेमनी सायुता भवव इती. रहेन्यि उपर सूब कायू इतो. पाइनो तो जीननभर स्वाद कर्या नहोत्रो निद्वार पण उप काता पत्रदाग पण बीना परिचयनो न भावना बांधनना तो पटका रिसंब के कमामा २५०० पुरुषको तेमणे बांच्यां इनां मे दीखा केना मुचीमां स्थामम सो बार श्रीभर देवकंत्र इन काच्यासमार 'बांच्या इतो

कैनेसर साकिय सामें मुक्की शाजाय तेषु बाह मायानु साहित्य किनो याने महीत्रुं तेषाय ते बाद पूर्व करता पन श्रीषु हतु जातमदिर काने गुरुकुमोना ते पाता हिमायती हता किन् हो कमय करतु तो तेमां महत्र करता पाने पण उपदेश करीने बोटीयों में पाट्टपाट्टको त्यापन करतवना बोलप्रीतामां समाजयां तेमनी कीली प्रमान परि १ पाट्टपाट्टको त्यापन करतवना बोलप्रीतामां समाजयां तेमनी कीली प्रमान परि १ पाट्टपाट्टको त्यापन सुद १ पाट्टपाटको त्यापन सुद १ पाट्टपाटक

हिनोपनेश द्वाग कन ममुतापनु सञ्ज करवा साथ तेत्रा गुकरी गीमामां पत्नाको धन्त्रकानित कर्या करना कर आनु स नारण हे के तेसणे सगामा सवासो फेट्ट अर्थ्य प्रयो कैन्स्मासन वरणे वर्षो आमां पण ध्रम्मा ननवनगरी कैनस्य सार्ट प्रयोग अर्थिय मंत्रको करवा आपरा भागता भागत करान्य हातु तेत्रक करनवर्षा नामक पत्र वहार पानौ तमग्र केटकाव बहेसीनु निगमन करी स्य तन्त्रने वागत करान्य हातु. तेत्रक करनवराज्ञानन समामां केनस्यमां मृतिह्वा दिग्योगनित्र कैनस्यित इत्यागायारित्रस सामाव विवेचन कर्योगा परामान्यानित करान्यति वासिक गयसाख्य कोर वहार पानौ कैनसाहित्य सन्त्रवृद्धितो होता वास्त्रचो होते, स्वित्रोग बीवायुग्यां एक जनस्मित्र प्रयानवान्त्र हुन्नी, स्वाप्त्रच हुन्नी, स्वाप्त्रच हुन्नी, स्वाप्त्रच हुन्नी, स्वाप्त्रच हुन्नी, स्वाप्त्रच हुन्नी,

तंभोधीनो नेह पटाणी हता. तमना हाब दीवाग मुत्ती पहेविता न उसे तिलिका वह छ के, तेममा हाबरमानां बांगळामां १८ तफ हतां ज्यातिए को के व वहे तेको मानामान्यागामे ने प्रतारी हता. नेमनां बार्या बामें तेमनी विश्वीत कोमिन बहुम पाणी गयां छ जैनना छातु बच्चा छतां तेको सुमस्मान अकारा के हरियनोन्य गुरु नहान्य मरजा. पशुपरामान यर तेको तटखुं ज बहुक नावना एमनी योगीनी एटियां सह सम्मा हतां माना मैनव्यपुसनावस्त्री ननोमेडळमां सन्दर्भ तेत्रे बळवळी खोळ वर्षनी मि से १९८१चा मेठ मनी १ ने दिवसे ५१ वस्त्री वसे बीजापुरमां स्वततास बयो. मानवीनी ब्याना बाम के पण कीर्षी ननी नामे. परिसम्बर्ध को सम्बन्धका अन्त्रीमां बजीप तो

" बनसमात्रे पोतानो एक लादेतीय प्रतिनिधि कसाबारण सुमद, उच्चकोटीनो म्बापुरून, एक त्रचम बोमी, द्वामेप्पक सत समिरत त्रचोगी, ब्रेष्ट क्ले शासननो सप्रतीम माह, बेनस्यसननो मानु, सम्बेष्टको एक मिरिय विचारी, कन्यामण्रामनो सपूर्व निधि विचारी कर्या स्वसन-याम बरममार, सरगुण महित विचारण वृद्धिनो सामर गुमाच्यो '

### भी विजयानंदस्तरिकी (कास्मारामजी)

### (कारो विश्व के १)

'मराजुमाना' शान्त बाचाे! पम घरे, पेजाननां पुग्न बामछे यारे मारा करतांन चरु मराची में पवित पुरून तमने मधी रहेके!' तमोगूर्ति बुरेशनकी महाराजना का समन शन्तानी सम्बादकर ते भी विजयनन्त्रमृतिनी-मसित नाम भारतसम्बर्धः

न्तर्भुवतानी नृहर्गण जनसमात्रमां बहेबनारनार य समय गुनियुगरनो बन्य पैतावारों पेमम नदीना किया कारत नामना गाममां गूक्तसी ति. स १८९२मा चैन द्वर एउमने गुन्दारों रहेब बनी हते. तिरा गनेशाच्या स्वर्णनीती मान पक्षाता कार्यव्यातिना सरस्त्रीमां तीवानुकाना भागीत्रमा कर्मन व्यव्यानिक हता गामना नाम स्वर्णनेत हता. स्रोक्समीमां माननार्गं परिपर्नीप पुत्रवन्त्रीसर पण ए होते व्यवस्था

पिता गणेशार्ववती सुबसी अवस्थानांधानो बहु विसाद्ध हती. वण नसीचे वसी न धाणे सरकारी गोकरीमांची ए बहारवरे परचा त्यांची भाष्यता विद्धानां केद क्या ने एक वहाडी एक गोळीनुं तेजी निरान बण्य

स्थ्या कराहेनी पोरान्य जाना-भीवना चैत्रवेना कराह्य पुरुते वर्षे परित्या मित्र वोषसक बोसनमने त्यां बोसमाने गाँ बोबसके भावन भापी दिचाने भण्याच्या गाँवणी.

बोबनाई किन होने ने तेने त्वां त्वान्त्रमानी सादुबोनी माक्तो बाक्नो तोहती. दियो का सादुबोना परिवामी साम्यो, वामिक केन्द्रानिक प्रमुद्ध प्रमान पाल्चो ने बोबनाकनी करीन बैमारी काक्नोने कर्यां करी वि स १९९०मा प्रवासना मानेन्द्रबेटदामों तेने त्या. दीखा प्रदास करी. व्यक्ति तेन्द्र माम कामासावनी त्याद्ध.

म्पामारामजीनी भग्नासराधिक भर्यु इती. रोजना ६० क्षोक कठल करवा तो रस्तवात स्वानकमार्गी समावनी तस्तम धाजसर्वित तेसने मेळती क्षोबी. एन तेसनी ज्ञानसूबको आरस्य बर्यु भागतो हतो प्रको संप्रमुखी बृहाईती पर्वा न करती कागळ कान्यास चकान्यो. पण पनु परिणाम क्षिप्रकण कार्न्यु स्थान संप्रदास परबी केमनी बड़ा हटी गर्यू बनेक कापरिणो सामे वर्ष्ट् ठंभो वि सं १९११मा २० साबुको साथे सक्दायबी जूना पन्या ने पंजाबमी सन्धर्मनी प्रकाशता करता कारण

जिनमूर्ति जिनसंदिर ने शावनी साथी प्रकरणा करता सह सानुमोनी इच्छा शत्रुक्य-सिम्बार कॉर दीर्घोनी यात्रा करवानी वह कने इ.स. १९२२मां गृजरत मारे प्रयाग कारमु कमरा गर्दमां से कस्ते एस्स मतारी कुँतस्यकी महासको हाक समतो आतमामानी महाराजनु कमरावादे कामूर इ. स्वागत क्षु यहितमें क्षेत्रे कीमा जल्दा प्रकराको सामे कामागमानीय जबती बेहान जगाँग वि.स. १९३२मां तेकोय भी कुँदावजी महाराज पांचे सदेगी दौछा स्वीकारी सायेना १५ सायुको नेमना वि.स. कामा

वि स १९६६नु चतुर्गास माकनगरमां क्यो तैमो पुन पत्राव ठरफ गया स १९६७नु चतुर्गास गुवानकसमां क्या कर्यो तेमणे 'कनताकरका' नामक मुन्दर मन्दानी दनना करी दे देर नवा केती बनात्मा नवां जिनमंदिरो रक्यन्यों, करेक शाकारों करी परमक्षवादिकाने परास्त कर्या काम पांच वस सुन्दी पैकाको केनी तेको पुन्त स १९६ यो गृहमंत्रत सन्द पाज्य बन्या करे ते लोगासु क्रीकोनेसमां क्यु गृहमालमां कार्यान नगरसेड प्रमासाझ कर्य रोड दक्षवतमाहना पूण सहस्रस्ता १९ केटको मुन्दर सिन्धिन्यो पत्रावमां मोकन्यां

पार्मकामानी थाग करीने पांडा फराठा संभावना प्राचीन अन्तरेष्ट् एसमा विषाध्यसंगी विक्रने खुँच ब्याकञ्च व्यद्यी एक प्रास्तानी रियत्वा करी. अञ्चानविभित्रशास्त्र ? नामनी सङ्ख्या प्रव का बचने रवायो. ब्याँची वेक्सो सुरत समा ने चतुर्मस पण त्यां कुतु सुरवमां काङ्कणा औमान्द्रीने एंचमां केवानी तेमने द्विचनाव उपानी तेमन बोन्नां करोक सुंदर कार्यों कपा.

बतुर्मास पूर्ण बनां ठेको सर्व, बजेवता उमेटा बोसस्त्रमा रखे बद्ध ब्यस्तानार आस्या सुबह् पमानवारी राव आम्ब्र हतो, पण क्षेत्रस्पर्माना ब नद्वारी. का बेटा पास्तेतामाना सगावारी सम्यानन प्रवादी ठेकोकी पर्मितालय प्रपार्थ कने त्यां ब प्रतुमीस बच्च जनसमावया तेमनो सम्यानन कन विकास खाहेर बद्ध म्यानं हती बेना परिणाने पास्तेनामाना ब तेमने राव मोटा टाउनाटकी बाणांकनी पहले बचालों सेकेसी बेलाह नाम ब्यानेतविषयात्री इत पटके विवयमानेनाहरि सरीने बोटास्ताना स १९९९ बचुनीस २२ सायुको सम्ये गयनपुरमां बच्चे ने अब पंत्राविकारी की विवयसमानुर्विका बोली. से १९२५मा महेसाजाजा पतुम्तंसमां तैमाजे बचां सुरत कार्यों कमां कार 'सैन्प्रम्ताचर' गमक सुंतर प्रवती रचना क्री. तैमत्र सुनीपमन विदान की होर्नम साथे प्रत्यवहार एक कर्ये. व्यक्ति सेन्प्रमां एक करारंग को तैमो पन पंजाब प्रवासी.

हरें तैससे प्रवारण किस्तरियों स्थापन करवातु काम बोससेर उपाइचूं, प्रथम प्रतिक्ष मानेरकोटणमां वह बोडी अपनुस्तरमां वह आ बेट्ट तेमले केटकाय सर्वाळ रिवाबों भौका कराया भीने बीम तेमती कीत वहरें प्रमत्ति बती हती. आ बसने विकासों रखेटमां प्रतिक्ष 'मिलवर्ष परिषर' मां तेमले प्रयारका निकास सन्ध्र सायुक्तरा बडक आवस्त-विवाय देश तेमल बहु क्यासब होताबों बन प्रयुक्त बीद्रेष्ट्र साम्यतीन त्यां माइक्ट्य सार्चे त्यां कर्य कने पेत्रानी पाने रात्री बेनतवानी एने कम्बास क्रास्त्रामी तेमल विकासीचार प्रमान प्रकार करी.

भूरियो बयुतसर्थी बीमा परार्थी. वर्गी केटसेय प्रतिस्त्योंने अंत्रनस्त्रास्त्र इसी. व्यक्ति तेमी इस्तिसासुर गया वन मुक्की बिनर्मदिस्ता स्वापना इसी. वर्गी प्रतिष्टाशीमां सीपी होती प्रतिष्ट तैमणे समस्त्राता इसी.

स्थिनेना बीबनमां बारने ने पाने मासीन्द्रा बोगानी पोनानी बांचू सूत्र बांच ता सरत समारी देखा कारनी पद्ध काने यार शार्ष्ट पान्य करता जरा तमान सहस्य देह इतो, काना पण देनी सहस्य हतो. सहस्यांक प्रच द होते करे चुक्क काने दर्शकेना हो देखों भारत हता कार्य समाव स्पादक स्थाने दनान्य हाथे पण देखने स्थान नहीं कहा हुन पण सानो वयनस्वतु पण प्रचा नामाने न करी हाल्यी देखों कार्यवाद विद्वार हता पणी साथे वे पशुम्बंस कर्याव न क्ष्मता देखन किस्तानों पैनाना वाचन-स्थान साथे शिवानेन यन मणारता

याचा व दिश्मो पर केस्ती चनव धार पणे हती. हों ए. एक. इडोन्ड होनेड सम्पर्धित इनंग उपासक हरामा 'ती प्रमारमार्था स्थिती कारे वे धानो छन्ता छैं ए है बननी एगे प्रतिश्च गारे हैं किस्ती साहित्य छेदा पर एवं विशास छ जैनसमानमां गहुनतानी गाग दरेगारस्य प्रवस्त मान तेसने स को छे तेससे तरानिर्वयमान्य जनतास्य , भ्यानिर्विपसाप्तर विशास प्रभासर स्थानस्थासम्बद्धाः केन प्रभोक्त नरान्य संस्य ध्यासरिवास व्यासवासी जैनसमान्य वर्षुवैत्तुनि आर्ट प्रवेमी त्यस को छ

नीमंत्री मुसंदर्ध बीकर कारिकहार ने बन-प्रमधी सन्दर्भ के ना न का कारीजी सनकारानी वर्षना वर्ष हेकना महिदन रहते हिना का वनन पाणी न सहना शहरे का वर्षा का नवस्य क्यान को एकी गया. सं १९५६ ना बेट सुदी बाटमती सांबनु ठेमनुं प्रशितकाण केम्स्नं प्रतिकारण बार्यु प्रपत्ति तक्यो वापन वर्ष् कोच बार्ड आही हाब का घोड़े बासन पर बेसी गया व्यान् व्यान्ति सम्ब तेमना मुस्तमांची सरी रणा इता किन्य सकुतान बगेर आसपास बॉटटर्स्ट बब्द्यो इतो. बीटी बार तेमीर कर्मु

आई, धन इस चक्के हैं, सकको समाते हैं ' का पठा बोर्गमार काईन्स कूनमां रहा। ने ते व सम्दो अक्षमां स्वर्गाम सीमानी तथा। सहदेव, सदगुरू ने सदभर्मनी प्रदूषणान बोकन—कर्तस्य समझनार शासनमा सामो सितारी कारण बया.

## भी विनयविजयत्री यहाराम (स्थवीर)

(हमी चित्र वे ११)

भा माना उद्यारना रसिया सन्ता विकासद्वीयाची ब्यट्टाम रहेवा सम्पा करे छे विपयजीयनो सरा धंटको रपर्य न बाय हेनी छात्रपानीमां रहे छं पण बीस्का व स्सारना कीचमां पत्नी तेमांबी बहार मीकृत्य पोतानो उद्यार सामी क छ स्वर्धर भी विजयनिकमणी महानाजनी गणतरी प्यामां गयी शकाम

तेमनी जन्म ऋदिमाशास्या अपनेषा धाँदर वामनगरमां नीताभीमाळी झातिमां नि छे १९१२ना मागसर मुदी १३ ने दिवसे बयो हतो तेमना मितानुं नाम बाह देवजी ध्यमा हर्तु ने मारामु नाम नानीबाई हतु औषत्रजीन व माई कने नार बहेनी हती.

बान्यसरकायी व कानराजीना संस्कारा बहु वार्मिक हवा यांच्य उत्तर बता करती रळवा तेको सुबह गया बर्की सार्वनिष्टाए टीक कमाचा स्वांची दुन बामनगर बाबी बाननाबाई मामनी सुक्रमा सार्च पाणीमदण कर्युं ससास्ता बना सारास्त्रमा प्रच्या हता, पण नैसाय मापनानी दौराक रूपका व स्वयंत्र स्वयंद्रस्थी गयो हती सार्व कर सार्वार्मिक प्रवाना ते प्रग सर्वाया हता.

फरीयी मुंबर बवानु बनां तेओ पून्य नोबलकारणी मगरायत्य परिवयमां भाष्या धर्म उपानी प्रोति गार बनी. पानी बननावाहिन द्या ए पर्वरंग स्मारणा बने बेरलीए जावदर्य कर बारण बन्धु मा पानी बायनगरमां तेनम भी उपोत्तविकारणी तथा प्र. कारितिबंबरणी महागानना स्मार्ग बच्चे संस्तारण कीचनांची संस्त्रीयणे मीडकी बनानी दियार कर्यों करवा प्रति केत वारण कर्ये साम स्वयं बच्चे संस्त्रात्य कीचनांची संस्त्रीयणे मीडकी बनानी दियार कर्यों कर पानीनी रखा नेकरी वि से

१९५५मा वंशास सुर ६ना रोज माटी पानपुरुष्के मुस्तिम भी उपानपितसभीना सुन इस्ते पं भी कमन्त्रिवयमी (आ. भी विजवकमध्यपृतिमी)ना शिप्प स्तीते दौस्या सीवी. स १९६५मा मोस्यानाना च्युलंसमां तेमने मणी संदर कार्यो कमा कर 'बनावनाचर' नामक संदर मक्नी रक्ता करी तेमन कुमेरीमन विदाल वी होनेल साथे पत्रसम्बद्धार शरू करी. च्याँची बोतपुरता एक च्यानित करी तेची पुन पंजाब पशर्वा

हवे तेमणे वसावार्या सिनामिद्दों स्वापन करवानु काव वीसमेर उपावर्षु प्रथम प्रतिश्य सावेपक्रेयसमा वह बीजी क्षान्त्रकारां वह का केन्न्र तेमणे केन्न्रस्थ सावेज दिवानों कोन्न्य करायां मीने मीने तेमणी क्षान्त्र वने प्रमादती नती हती वा बसते विकासों छोहार्या सम्प्रणी विकास परिवर्ष में तेमणे वाचारा निवर्षा प्रथम परिवर्ष में तेमणे वाचारान्त्र निवर्षामा करक जावारान्त्रिया प्रथम वाचारान्त्र का सावेज्य सावेज

पूरियो चपुतस्याची योरा पदार्थों, ब्यह्री केटझेय प्रतिमालोने संकरध्याच्या इसी व्यह्रीयी तेमी हार्रीयसंस्युर गद्धा भने सुवर्ष जिनमंत्रिरमा स्थापन्य इसी. प्रामी प्रतिहासीमां सीवी लेखी प्रतिहा तैमार्थ सम्बद्धानी इसी.

स्तिनीना सीनाना बानने में पाने प्रत्योकता जीवानी पोतानी कांव पूर्व बाब तो तस्त समानी केता को ली पळ आहे यह सार्वेज मारण करता जना तमाने तराल देह हतो, कांव्या पण तेनी सराव हतो. बन्दराति प्रव ह हती जने पुष्ट कर्म वर्ककीला तो तेको महत्त हता कांवे-समाव स्वापक सामने वस्त्रपत्त कांच पण तेको सरावां करवा तको कर्यु हट्स पण सामने वस्त्रपत्त प्र पण्ण कर्या सार्वाक सामने तेको कार्याजक सिहाते हता पड़ी सार्वे कर्युवाह समित कर्मा कर्यालक स्व

पाधान्य विद्वानों पर देखते अवब द्वार पद्मे हुतै. वों ए. एक. स्वोन्य हुनीर सम्पादित क्रेम उपसक्त द्वारोग भी मत्तान्तानां सूरियों माने वे सन्यों कस्मा छे प ते सहनी त्यों मतियों क्राये छे देखती हादिया देखा पण बहुव विद्याद्य के किनतस्म्यानी बहुस्कुद्धानी गंगा बहेबदास्तानु प्रवास साम तेमने व प्रने छे देवने द्वारानियस्तान्त्र, वेनतस्म्यस्य अस्मातिविद्यासान्त्र, विवासों प्रमादित सामान्त्रसम्पाद्याद्य केन प्रभोदर नात्रस्य द्वार्यस्थात आस्मारानी, वेनस्वद्य प्राह्मित्तान्त्रम्

भूरेबीनु संपूर्ण जीवन कार्यन्तराह ने वर्ग-प्रेयक्षी स्वरूप छे। का न का सम्मीमां सत्वस्वराती प्राप्तच्या बडी तेमानी वरिवन सबदों होतां का यह समझ बागी म सस्वती साहार्थ अस्तरातुं पहणु का कुपण क्यू ने रोग प्रभी रागो. रेमानी स्थाति क्याती व पाठी दिए सं० १९८१ ना सामग्रस छुक्य पंत्रीण छाणी मुक्ति औमान् विस्वकम्प्रमृतिभीय तेमने काचार्य पत्रश्ची विस्कृषित कर्यो, बन्नी सम्ब आन्यान क्ये शासन प्रमावनामां स्थतित कर्या प्रद्री किंत तप्रस्थति क्रमणे विश्व सं० १९९२ मा नाह भासम् तेमोभी क्रास्पर्य पान्या कैन अस्मातामा काकाशनो एक तेवस्थी तमक स्थी गयो

### थी दीरविजयसूरिजी (व्यां विज नं ११)

कहिंसाना इसिहासमां भारतना इतिहासमां कने कैनश्रवणताना इतिहासमां केशानुं भाम धानेरी साहीबी स्थान हो जेमना पश्चित स्मरणन हवारो मानवीओ व्यक्तिहरून आपे छ कन नेभना चिन्नीत करारोह थाके पण तस्मी च उसस होते हैसात ए प की होनीबजयपूरीकरकी जातती महामुखी प्यक्रिकोमांना एक इता सैकामा बाह प्रमारता पुष्परोके प्यक्तिकार्मांना एक अजोड पुष्परामाहक हता

तभोभीनो क्या स १५८२ मा पारुणपुरमा बचा हता. पितानु गाम पुरावाह ओसवाछ अन मातानुं नाम नाभीवाह इतुं होंगे तेमनुं ससारी नाम तर चर्मनो वय मातापितानो स्वर्गवास वयो. होंगे पारुण पातानी बनने त्यां गामे ब्वहीं तपारण्याम भी विभावतानगरिना उपदेशे तेन से १५९६ मां त्रीमा क्यानी. आ पाती स्वान्यास कर्यों प्रपंत विश्वा प्राप्त इते. भा विद्याची आवर्षी तेमना गुरुभीय से १६०० मां सार्व्य स्वर्ग्य स्वर्ष से १६०० मां सार्व्य स्वर्ष सार्व्य स १६१० मां सोर्वेदीमां भावार्ष स्वर् सार्व्य से १६०० मां सोर्वेदीमां भावार्ष स्वर्षा सार्व्य से १६०० मां सोर्वेदीमां भावार्ष स्वर्ष सार्व्य से १६१० मां सोर्वेदीमां भावार्ष स्वर्ष सार्व्य सार्व सा

निर्पाप सार्गिनी प्रकरणा करतार तरीके समाद बाक्यर तेत्रीभीन बासरण बान्युं न त तेमनी मक क्यो. बाहरपहरी श्रीशे बांच चेवा शब बाहुच फडके पण तेत्रीभी साथ बार्च परिचय साथो. मुर्रिजीर बनारी, चैक्तच प्रचार बने प्राथणिक स्वाय मार बार्च प्रचाम कर्मों सलाट् बाह्य तेमनी सायुनाची बंजाई वि स १६६० मा चनारपुतनुं पर बार्च

भा पड़ी सपूर्ण जीवन पमप्रचार मारे स्परीन इसी, समार माउवान प्रतिकोषी त हाना भनेक पुष्पकार्यों की मुस्तिकी वि सं १६५२ में वर्षांत्रम सीवान्या

# भी यशिकित्यभी दादा

वाराना नामकी मुर्जिस्य भावना ६८० वटमा संकरी सामुकोसांकी १९० वटमा सामुकोशा भाष जनक भन जैनसमावना बनोक मन्तर प्रशापी गृरिकरो तथा मुनिकरोना गुण्वर्य औ मणिविवयंत्री राष्ट्रा संवेती सामुनाना स्टिश्सना भाष प्रमेता छ

ति सं १९६६ न पतार्मस बासनगरमां को तेमो प्रवस्तामा सका आही बीमां पतार्मस क्यें भड़ीयों स १९५७मां महेसाणा स्वाने पें औ फनस्विवयंको महाराजना हरते वही बीचा सीनी, या प्रजी गुकरास कारिवाशांत्रमां विदार करी सं १९५९ में चोमासं सामनगर करें

था केटा क्लामांथी स्थानकरासी बोध्य छोडी जावेका भी चारित्रविक्यमी (कल्डी) ठैमले क्रक्या पहेच्ये व सक्कार तेमना पर मंतर असर करी. तेमच संबेगी बीमा तेमनी पासे खीपी. का पड़ी टेक्क्सडीमों टेक्ने पोटाना गरमदाराज समझ बड़ी बीका कापी.

का पाने तेममें करेड प्रदर्शस गुजरात काठियानाडमां कर्मी तेमो प्लामी करे कप्लामप्रिय इता शांतिनी तो प्रतिमति इता उपनेश केक्क कैशम्य रंगश्री रगाएको भाषता सं १९८३ मां काने स्वकारक आपं का पत्नी तेजो सं १९८८माँ कारकर्म पान्या तसनी बानविकात केन्स्री पत्नी सुबी पुक्र सत्मी रहो हुटी. "माबना भूषण" नासनो बैरान्यनो मैब तेमल समेको छे

> भीमव विभयदाससरिभी (क्यों सिन म. १६)

कपूर्व कानामिकता, व्यसाभारण विक्रणा वने कठोर क्रापालन का विवेशी सँगमना इक्राप्तभार श्रीमत विकास तमारियो व्ययनिक सम्पाताना इसिक्समा आमान्यमाना एक से

तेओभीना बन्म वि० स १९२२ ना कारतक शुक्का पहार्दशीए शंकप्यर तीर्वेदी सात बोज पर कावेररा बीजवाहा पासमा बनो हतो. तेशो जाते प्रशासीमाहती हता पिताने शाम सर्वागाई कर माताने नाम सक्कार्य इतं. तेमोमीने संसारी नाम बीयबंद इतं

क्षेत्रकंतने मात्राविताय सान पोपडी अन्तर्गी. का पानै वीरावत वीर वीर वासीस्टट मास्तरती मोन्द्ररीयांची पोक्रीस पठक बन्या अर्थी संदर कारकीर्यी सांपद्दी भारतपिता ठरफवी वीपक्रेंगने राजस कर्मसत्त्राते ह सम्बा पण एक जिल्ला उपदेशको पना इत्यम वैराजनो स्य इत्यो, सा रंग विकरी कतां ताको अन्यां अने ते प्रभागं गरपुर प्रसर्वेड सीमर, विजयानवृक्तीयरजीन्य शिष्करम् कासन प्रशास ब्राप्याम भी बीरीजवजी सद्दाराज पाने गोपा गामे वि स १९४६ मा सामसर प्रतस्य धबसीय आगस्ती बीका बीधी. बीचवद दानिजयको ठरीके आहेर अया.

की बालविजयंकी सहारावि स्वाररण कांग्य कोल, न्यान कालिना कान्यास पानी जिलासकोती धामाम कर्यो हैमने जान एवं उम्पान कर्यु ज्योतिपराक्षमाँ तो एवं निएक्स प्राप्त करी, बाडी केलनी कान्यना जोर्थ वि स १९६२ माँ लेमातमाँ गणी पदरी क्यारी करें ग्रामसर पुलिसाद वंग्वासपदको निजृषित कर्वे.

क्यारामबीना करमां करान्य आक्ता बानी हती स १९०५मां तेमणे दोखा छेवानो विवार कर्षी पण तेम न वह शास्त्र पण श्री कुंग्गमंत्री महानावे स १९०८ मा क्याट सुरी १३ मा देवसे दिन्हींमां तीखा कारी ने तेमनु नाम क्षेत्रचंत्रजी रास्यु कृषिचंत्रजी महानावे दौरता पश्री कम्यास सने मिळानी सुक् प्यान बायु का पत्री तेको गृक्ततर्ना बाम्या कर्सी तेकोशीनी पुज्यमिना सब विस्ती

स १९१२ मां भगतानावामां चुटावजी महाराज म्हण्यंद्वी महाराज तथा इतियंद्वीं नहीं येह्या प मिणिनेद्रयजी (तहा) पांठे पत इदिवंद्वींतु नाम मुस्तिराज भी इतिवंद्यांते सन्द्र्य भा प्रजी तेलीय भागनुम्यम विकार करी वर्गोर्य हा बापता मांड्यो तेलव धासनीडत मारे भनेक काय करता मांड्यो तेलती वाणी असीत मानुः ने प्रतामी हती अने था छता तेली पटम्य पत्र इता के कोद पण सामे असा पण कहक बतन न दासरवता दी बुटेशस्थी महाराजना स्वम्यास प्रजी तेलणे पोठाना गुरुसाह मृत्यवंद्यी महाराजने वहील मान्या से तेलनी मिण-विनयमां योठानी महारा समान्या प्रजी तेला प्रतास का सामान्या से तेलनी मानुः अगाहान वालता समान्या पाठानी महारा समान्या पाठानी महारा समान्या से तेलनी मानुः अगाहान वालता कराया सामान्या समान्या मानुः अगाहान वालता कर्या (असामान्य प्रतास मानुः असामान्य प्रतास मानुः अगाहान वालता कर्या (असामान्य प्रतास मानुः असामान्य प्रतास मानुः असामान्य प्रतास मानुः असामान्य सामान्य सामान्य

क्या 'बमधम प्रकाश ' साहिक पण केकोनी समितिनु फळ छे महाराजमी दीका कीचा पड़ी पजाकमां त्रण वप रह्मा सं १९११मां गुजरातमां काम्या ते पड़ी पजाब गया च नती गुजरातनो १८ पोमामानां अन्योगद्रश्च भावनगरमां च कर्षी तेमणे बीननमां छेड़ी पड़ी सुधी जैनविषाशाच्य तमज पान्याच्य गर्ने फीकर कर्यां करी, पण स १९७९ मां स्थापिप बोर कर्यु ने 'अरिहत मिड, साहु ना प्यानमां बैशास्य सुदी साहमना रास्तमा माननव क्यां के वेहोसमें कर्ये.

तेमना नामना देथित इस्त रं आयुको इता बेमां केटलाक प्रस्त प्रवारी मुनिवरों ने प्रविसोगो समावेश बाय छे ब्याबे पण तेमना पवित्र नाम पाठन १२५--१५० सापुशिष्योनी सच्या छे

### भी विजयपमसूरी भारती (जुका दिन दिन स. १६)

नेगशासनगी टरम्बस प्रमाने स्थाने सनेक अंबायदानां स्वावरणः बाँटी रयां हुसां स्थान सदराजि बन नवचेतनथी य बचां आवरणाने मेनी समस्य हिंदमां सने हिंद बहार तथे। प्रकाश फेसारनार पाठ स्थापीय भी रिजयपर्यम्माधानी एक दुसरन्तनीय स्थकि हुन।

महुमान। बोत्यापीमाक्षी बुटुंबलां इ. स. १८६७ मी साम्बतां हमनो सम्प्र बयो हतो. विनानु नाम समयम्ब को मानार्नु नाम बनाव्यदेशी हतुं । तेमनुं संमारी नाम सृद्धपंद हतुं. मृद्धपद ब्याट वर्षे 14

भेर गुरावचाईनी कुँच वि. स. १८५२ मी सम्हरवा गहिनाता झुक्कप्रध्ना बसो हता. हेमने संस्ति भाग भागीचर हों. मोतोचेर प्यान्हारिक जान शहर कर्यो एकी रिसाना वंधामी बोहाया व्या वेद्य रिमाधी बाह्यपाना सीते जवा विकास पेटकी गण्यां सन्ती लगा

ण्ड केटा तेची संवेणी सामु शिरोमणि भी कॉर्डीनिक्वती महानाका। परिचवर्ता भारता में कर्ष मर्म प्रीत वर्ष स्तितीय मोतीकंदन परीका मार भोड़ो समय पोतानी पासे राजी पासी पापमी बौद्य भारी मिनिक्वयी माम राज्य, गुरमहाराजनी कर्ष्य भयावी देवा करता मणिविक्यती स्तृत तप्यची करता मातने यास्त्र वररास, कार्यीक पाइ व होग क्रमामा पंडावक हो नियोग्स में टाम परिकार करें। बौद्यन स्तित स्त्र ने बाम तप्यचीची निर्मेळ बनार्यु भा निर्मेळताची साकर्यीई

ति स. १९२२मा केट हात् १६ ना निवसे तेमले कंप्सासप्त आप्तुं ने बासनती आपूर्व सेवा करी तेमोश्री राजनार, स्वते वि सं १९६९मा आसा मुद्र ८ ना दिवसे स्वर्गीयासी ववा जैनसमावनो अभग वर्गनो प्रतापी इतिहास ए पुण्यपुरक्त आमारो होनाची प्रायेक केन वण्यो तेमले रोज व्यक्तिरे छ

### सुनिराण भी इदिष्ट्मी महाराज (जने निम न १५)

भाजना हेम्ब गई भाजना केटबाय प्रकार भाषाची तथन छुनिररोनुं गुरुपत् हांसस करनार, इस्स प्रनाची भी वृद्धिकंत्री प्रहास्त्र तेमती किया छापरता चाल्सिकंता भने निरम्यानताची केनसमाजना बागीना हो

तेत्राधीना अन्य पत्रावदश्यानं रुप्तेष किशाना राक्तागा शहरामी र स १८९ ना पत्र मुदी १९ ना दिश्म अचा इतो क्लिनु मान पर्यवस कर बाचनु नाम क्ष्मापेशे इतुं. जाते तेवा कोमसाह इन्हा तेकाधेनु सन्दरी नाम रुपागम इतुं

गामदी निजयहर्ता भन्यान की भीत कीनी प्रेमत है। इक्का बंदा का बेद्ध पंजावना इंग्डमनतु माराच रहा, वर्षेद्रविकाद्या द्यागम का त मनती कियाओं करण काव्या द्यागावतुं बेरीसाह करणाने बायु दर्दी कर कोई कारतसर त हुएयुं बोब रक्षान बात बालनी द्रही कर है इस्तरी गरी, का करते से १९ असे दुर्यायणी सहागान, मुन्न मुख्यवाणी वसा को प्रेमवद्गी साथ देशक सम्मी वसा कर्यों एफ दिवस संसारनी माथा छोडी पत्रावमी वीवाब्स लाने वि सं १९१५ना मात्र वदी १९मा विवसे थी कस्मीविजयजी महाराख पासे बीधा कौती गुरुवीए सेमने नाम इंसविजयजी रास्पुं-वि स १९६९ना बंट सुदी १० गा रोज बनोदसमी मृक्ष्यंत्रवी महाराजना हाये वदी बीधा वर्दे

भा पक्ष केमने समस्य हिंदमां निहार करवे शब्द कर्यों कर्बाय राजाओंने प्रतिकोच्या कर्याय हस्तांक्सेस्ट मेहारोजी उद्यार कर्वों, यात्रार्ये अनेक सम काड्या, केटकांय और्थ मेदिरोजी उद्यार कर्यों, अनेक प्रतिष्टाओं करी. वि सं १९८९ ना भावरवामां ताब शब्द बयो कर्ज ५५ वर्षेनों क्यु छांबो वीका पर्योग पाठी वि सं १९९० ना फागान सुद १ ना विवस्ते तेलों क्सकर्स पाण्या

### भी पारित्रमित्रयत्री (कच्छी) (क्को सन वै १८)

संस्थानी व्यापाद जीवन बीवनार कीवन्याने बीवनानी महत्त्वर्तुं स्थान व्यापनार तीर्थरणा मि माणनी पण परवा न व्हलाह थी चारित्रवित्वयाची (कन्दमें) बाउना बैन धमणताना इतिहासमी एक बहुन उम्बद्ध बाने विविदस्ता प्रदासिक हो

तेमोनी बन्म दि सं १९७ ना भारतेम्हा १०ना तेम क्रम साते पत्री गाममां स्वी र हतो तेमना पितानु नाम क्रमशाह ने मतानु माम सुमगाबाई हतु तेभोशीनु संसारी नाम भारती हतु.

भारतीचु बान्धजीरन शान्यसंस्कारोबी भारतुं, तीन्द ने शौर्यंबी मरापूर इतु ए काळ कन्धनो भेगार मांगठो देशो ने ती वेपार कार्ये सुबहुं जटा हता भारती पण सुबहुं काम्मो कमाणी सारी वाई पण वि सं १९६६ मां क्या ब्यान्सी, भारतीनां १७ सत्तां ओरा मेतामां समग्रतण बन्धां पूर्व पत्र कण गाँग तीक्त्या. एक क्याँमितनी सस्प्रदावी एने गांठो कुटो बाय तो विरक्त स्वात स्वीहार्य

भावतेंनी बात के तेज राते गांठी पूटी गह ने पारसी साजो घरो. बोडा दिवसी बात एलें रवाना मार्गी समग्रायना कानवी खामी पासे तीका कीभी, सांचु बया पड़ी तेमले दाव जानाप्यान सक कुट्टी बागानी पन बीच्यां आगते तेमले सूटि पर मड़ा बर्डू रवानकमार्गी पन्नै परबी बड़ा उठी बातें तेभीस बानगास जह श्री विजयक्तमळ्यूरिजीना शिष्य भी निन्धनिववकी स्वराज मारे वि सं १९५९ सामारा दुर १० ने मुख्याने रोज सबेगी बीच्या बारण करी था पाडी देवचाडोमां डी विजयकसम्पूर्णियी साम्ह तेमली बडी दोखा बड़े

भा पडी हेमीओ राजुंबसनी साराए समा एक बनाठ करोड़ो सामेना क्षपदावों केमन प्राप्तनी पण परवा न बरतां डोर्सनी रखा करो ने अधारतना उस्के भा पडी हेसीओ करती तरफ गया न निशाळे गयो पण पंता गगनिष्दारी मान्याने ए स्वान मति सांज्य आरयु. मूटपंत कालेक हतो ने प् कानेसिकतनी प् जगार पर परची,

36

एक बस्तत कुग्यरमा प हार्यो फिलाप ठपको व्याप्यो पनो स्वामिमानी भारमा दु स्वायो. नाना निमित्ते मोटु परिजाम बन्माप्पु, मुळबंदने बास्यु के दुनिवामान् सगपण बहु क्लाइन्ह्रुं हे ए माक्त्यान गयो ने कान्त्रमूर्ति बदिव्यवी भवाराम पासे व सं १८८७ना में गासनी १२मी सारीने दीमा क्रेपी म्डपंत मुन वर्मीज्यस्त्री स्त्यो. गुस्मकि ता एमनी नवेनसर्मा मरी इसी घोरायोहानां

वर्मीवक्सको किहान क्ष्म्कः जानप्रवास्ती तेमनी तसका असोद इती, मोबळमाँ १ कियावीनी सङ्गाबी भी क्योदिवयमी बन पाठसफ्छ स्वापन करी का स्वापनाए तेमन् क्रम विधाराम कासी सरफ लेंच्यू. त्वां केन सत्त्वा स्वापी कन विद्यानी केम म नेता करवा न पण कार्यांनो बिहार सवेगी साम मारे मयकर हतो. तसां उप विहार करी तेमी व्यां पोर्टाणा. हवारो विज्ञो सामे मुकाक्को करी जन पारतपरा स्वापी मनेक विद्वानो तदार कर्या भव वर्ष भर्ती व रही बंगाळ, ककडणा करीया, पावापुरी भाषि भनेक स्वाले किन्यी, प्रवेशाळा विवासाळा ने पाजरापोळो स्थापी, इसारोने मांसाहार छोडान्यो धने कतेड सन्दर बैन प्रवोर्त संशोधन कराबी बहार पाइचा. मा पुन्तकोए सुरोपियन विधानोर्न म्यान संन्त्र ने जोठजोठामां तो भारता दुरोपमां देनना

भकोनो एक जूब पेदा बनो केन्न्यम तेमने बाने मानी बमोपिदेश अपण करी जना भा कीर्तिशी भाक्ष्यंद्र सगर मिथिका ने नगान्त्रना पहिलो तथा बीसीचे संमन भाषास पद्मी भाषी. र्दिमोंनी अवासना तेना समग्र तैमाने पूर कर्मा केटसांव पुस्तको बाते समनी सनेक राजवीत्रोने पोताना मळ कवा केटमीन संस्वामी न्यापन वरी, बीजनमर स्वसनदिवनी कार्य करी र स १९२२मां तेमो शिरपुरी (माकिसर)मां मध्या, मही तेमनी सुपरिममधी मति वर्षीरेत-

शीम अपने देह पहचो. पोतानी पाउळ एक विद्यान शिन्यमहळीने मुखी बैनसमाबनो साची महारथी पान्यो तको

> थीयद इसविजयजी महाराज (ज्यो पित्र नै १७)

परम तपोम् ति वयसम्प्रमावक थी हंसविकवणी महाराजनो जन्म बन्तेलग् साते वि सं १९१४ना अच्छी कमांचे (दीनासी) दीरापभीमाल्ये श्रातिमां वयो इतो तेमना फिताने नाम अगबी रुप्याम करे शतनु मान मागेकवाई इशु तेको छोटान्यकता नामवी ओळकाता

काउ वर्षे छोटान्य व निरास्ट एका काम्बास क्याँ समाप्त क्यों वितान वेपारमाँ महर्काती बन्या मगमग १६ वर्षनी उमरे मुरबनाई धाप तेमनो उस वर्षा, पण डोटान्सस स्वयाने निरक हता

सत्तर र्वधाव १४

एफ विषय सभारती मान्या छोटी पंजाबनी क्षेत्रक साति वि सं १९१५ना मात्र वरी १९१न विषये भी कारमेथिजपत्री महाराज पांचे बीता संभी गुरुवीय तेमनुं नाम इंग्राविजयात्री सम्बं वि सं १९१९ना चंड सुदी १० मा राज बनोदरामां मुख्यंद्रवी महाराजना हाये बनी दीसा वर्षे

मा पठी ठमले समस्त हिंदमी विद्वार इस्तो हाइ इसी स्थाप राजामीने प्रतिकोच्या नमांव स्तिकिसित मेद्दारोली उद्यार इसी मात्रार्थे कनाइ सम इद्याप केटहांम खीर्ण मेदिरोली उद्यार इसी क्लोइ प्रतिक्षाभी इसी. वि सी १९८९ ना भावस्त्रामां ठाव हाइ बयो कने ९५ वर्षनी बहु छांबी बीरहा पर्याम पाठी वि सी १९९० ना प्रताम सुद १ मा तिवस्ते तेची इस्क्रममें पाल्या

### भी भारित्रवित्रयंत्री (मच्छी) (हमो वित्र ने १८)

संबनी भागाय जीवन बीवनार बीवनुयने जीवनमां व्यूचनुं स्वान भागनार, तीर्थरण मि मामनी यंग परवा न करनार भी बारिमविजयाओं (कच्छी) भाजना बेन धारणताना इतिहासमी पक बरज तम्बळ कमे विविधरणों प्रमु रोके हो

तेमोना बन्म वि स १९४० मा सांसीक्यों १८ मा रोज करत सांते पर्म गाममा बयों / इतो. तेमचा फिलानु माम फंपमाष्ट्र ने सातानु नाम मुम्पायार्ष्ट्र हुत् तेन्त्रेभीनुं संसागी नाम भारती इत

भारतिक नामजीरन मानसरकारोधी मरध् जीन्द ने शीसभी मरध्र हुई ए ब्राष्ट्र कडंडनी वैचार मोगना हुवो ने ही वेचान कर्ष मुद्दा कटा हुना चारची पण मुद्दा कानी कमाणी मारी वर्ष पण वि सं १९५६ मां क्षेत्र काम्बो, चारतीना १७ समा जीट्र मेनामा सम्हारण बन्धा, एने पण तम मारी जीक्ट्रा, एक बनीमतनी सुक्दाक्षी एने गाँछ कुनो बास हो निगळ

थवानु स्वोकायु

विजयप्रमण्यम् वी समध तेमनी बडी दीक्षा वर्ड

भाववैनी बात के तेव राते गांठी पूठी गह ने पान्सी सावा पनी. बाटा विवसी बात पणे रधानक मार्गी सम्प्रपाना कामबी स्थानी पासे तीवा क्षेत्री मार्गु बचा पत्री तेवाने दाव जानाप्यत्व वात क्यु सामना पन बांच्या सामते तेवन सूर्ति पर सदा बच्च स्थानकमार्ग वर्षे परबी सदा उटी बक्ते मंत्रीय बावनाय कह की विवयकम्प्टम्प्टिन किया किया जी विवयसिववांची महाराव पास कि. सं १९९९ पास्तास सुर १० ने बुबवारी राज स्वेची वीच्या बाला करी. बार पत्री देवसारीमां की

च्या पंजी तेमीओ रार्जुबसनी सांत्राप् गया एक बतत बांगेटो सायेगा अध्यामां तमन प्राप्ता पण परवा न करती सीचेनी रख्य करो न क्यानना टाउटी च्या पुत्री तेसीओ करणी तरफ गया ने व्यां रही पाकाप्ययन कर्युं. समैतरिएकर कोरे टीर्थनी यात्रा करी तेशी गुजरातमां पाठा व्याप्या भारी भाषी पाक्षेद्राणामां सं १९६८ मां भाषता औ यसानिक्यको जैन गुरुकुटन प्रथम बीबारीनग कर्युं ने तेने विकसास्य वि. से १९६९ मां पाक्षीतामामां वस्त्रात्तव बयो तेमां साव वीवदवा क्ताबी, क्य फ्डी तेस्रोसी श्रुक्तां गया ने त्वांना सामाजिक तेमत्र वार्मिक सीवननी उपित मार भगा प्रयासी कुर्या, ठैमले क्या राजाओंने तथा असकारोने जनवर्मना प्रेती बनाव्या ने जीवननी व्यन्तिम पळ सुबी सेवा ने सरवनी उपासना बती.

से १९७४ मां बिंदने इन्फ्रन्युएकाम् बेरी सीम् कन्धमां एग ए रोग फेसबो. मुनिराममी प केटा भंगीबार्य इसा तेमचा शिप्योंने व रोगे कद्रप्या, मनिसात भी तेमने वचलवा कर्ता पीते संपटाना असे समाधिपूर्वक कासी कर ९ तो राजिए करूकर्म पान्ता. आने तैसनी पाठळ औ वर्रेननिवनमें जो क्रानविवनकी, भी न्यामिकयजी (विश्वीनाटी त्रिपटी) मादि विद्रान विपन मंत्रसी तेमना नामने बाजाब करी गरी है

> भी बुद्धिविजयनी महाराज (भी कुटेरावबी महाराव) ( april 1919 11, 15)

भावनो संवेगी साम्रताना भावि प्रचारक सन्धवीर भी बुटेरायबी धहाराजनो करन इ सं १८६३मां पत्रावमां द्वावियाना नवीक बुक्तवा गाममां बबो इतो तेमना विवान माम टेकसिंह बने मातानं नाम कमीर इतं. भारत वर्मनीस्ता गारे पंचारेक शील कोमधी बन्धेक व्या नाटकन नाम क्रेसिंग इतं.

भारतमां राजकान्तिनो भडको बहने बुबाई गयो इतो, एण वर्मकान्तिनों वी वये बबाइ गयो इतां. वर्त्रासिक्षते नानपण्यी वर्ष तरफ व्यवर्षण इत् अने पश्च दिवस गातानां मांसभो वर्ष देसणे साब बबा करे गहाबाग करों बटेबर्सिंड मुख्यांट केर केर घटकी संग्यासी, बाबा ने सबधुनोनी परिवर साफो का देवां निकालता मही. निस्ता वर्ड ते के पास पूर्व.

प्रकारमां का बेट्य बरिकोल भने स्वनक्रवासी सामुगोर्न परिकट इसे. पण बरिवर्स क्षेत्रक करे कारिसीनो होती वही वही होवाबी त्वा साबुसी हरफ होकोसी मुक्ति बास्सी हुती, बटेलसिंडन क्य व आकर्षण बये ने सं १८८८मां वर्षाम वर्षनी तक्य वये त्वा दीक्षा सीवी. नाम बुटेशवजी रास्त्रं, संकती शोब मारे शैक्टेक्स कुटेतुमकीए किन्तुगम करें जिनकाशीलो काम्बास करें। एक वर्मांची तेमने नदा व जानती प्राप्ति वई टेमने बस्यु के बनाई वर्तन जिलागम मुजद नदी, का भोनीसे करुएक कुण्याँच बांपशी ते जले सूर्विद्वाला विरोध शास्त्रीय नमी। वस व्यक्ति तेओल संवत वाक वर्ष रथा। समापार्म स्पारं का विवासे प्रसर्वा त्योरं वरतीकृष केवी शास्त्रीमो कसी. बुटेरापबेटी नदभड़ करवानी वसकी नपायी,

स १९०२ मां महामतापी म्वचन्दा महागव तेमनी पांचे दौशा छोपी. अन वह वर्ष बाद य बने गुरु रिप्य मुद्रपति होती नानी. अनेह समझीमा बन्ध देशवमां बन्धेण संबोददेश इन्छा पूम्या मोदर्युं छं १९०८मां औ इस्टिन्टची नैस्टिल बना. चा महामतापी निपुटी पंजाव छोटी, मानगद बीची मृद्यातमां सद्दम्मं प्रन्यपता माटे चाती. सिद्रायच्यांनी यात्रा करी १९११ मां मानगद प्यानीस कर्युं छं १९१२ मां अन्यावदमां ओ मणिविवयती टादा पांचे तेमोन् संवेधी दौशा स्वीकारी. भी मृत्यवद्वी कते थी वृद्धित्यत्वी तमना शिव्य बन्धा गृद्धानमां यतिमोनुं स्वामान्य हर्युं, छन्ना दीमित्रपत्रार सामे छीच बोहार बोहानी, ध्या पार्यं पुत्र पंजावर्या रायां छ वह सम्बन्धनी प्रवार कर्यों सं १९२० मां गृद्धात पदार्थी.

स १९२२ मां स्था० समुरायमांची बदार निकटी सावा पर्मेनी प्रव्यास करता स्थामानमधी १८ साचुमी साथे गूजराठमां साऱ्या मुख्यमंदत्री सद्दागणना द्वापे संदेशी दोशा सर्दे तेलो स्थामधी महासद्वास दिल्य चया

भा साधुसङ्घ्य गुजरत बराबर लंडी लाख्य भी कुररायत्रीन हुने पंजाब माह ध्यावती हतो तेवने भूमबंदनी महागानने गुजरात मद्रास्य काठियाचात्र इदिवरणती महागानने छोत्युं भी भा मारामधी महाराजने पंजाब करणा बाह्य करी ने जीवितिक्रमणी महागानने सुरत तरफ मोक्रण्या शियोण गुरुभाक्षान परिर्ण करी सर्वत्र कैनवमनो इंको बगाल्यो.

सम्प्रीकित वर्गयम, समीम स्थानस्था सन समाद नि स्वार्थनायो स्रोतना व्य बाल्कसमारी भी बुरेगायो महाराज भाजनी साधु संस्थाना स्वार्थ जनक कहेवाय पत्तनी निन्धुरता भजन हती. समन्त जीननमां पत्रचे जिनसमाजनो होको बागावना बनतुं वर्षु कर्षु सने पोनानी पानळ उगलळ शिष्य मैड्डीने सुकता गण जीनना नामे स्वार्थ पर समाज जवनता छ तसना शिष्यो ३५ हता ने स्थान तेमना स्वत्तायमां स्वारमा छ । साधुमो छे

भाग समग्रेर युक्तस्यो सहागयतो स्वर्गशम सं.१९३८मा वयो देवन हो ए समग्रेरनी साधुकते !

### भीपद् विनयस्मसम्स्थापरनी (पंताकी) (हनो विकास १)

भनेक मांवादारीयाने निरामीचारानी बनावनार प्रामेक सी नैया उदापक सरम्थनानी मूर्ति धोमा विवयकमञ्जूरीयस्वी महाराज महाजाना अनुव सक्तार हुता

तेभाभीन। बन्म वि सं १९०८मां पंजाबनी पुन्य पता पर सामता गाममां सैन्द्राहरून पुन्मां बचो हतो, तेमना पितानुं ताम अपर्यंद अस मानानुं नाम जीनावाई हतुं तेनोकोनुं ताम रामण्य हत् रास्त्रकाने काकरणावी व वैराज्य स्तरः भावन भावनंत्र हुई सेवाजां क्रीकांत्रकेंद्र नाजना वित्तन स्वर्णायां भाष्य न तेजो वि सं १९२ मां वित बत्या. सासुबीवन हो सर्वयागयय होतुं बोर्केप य माननामां बोरा गाममां व्यानकार्मा संप्रवादना सासु भी किन्तुवंजनीना (बेको व्यानकार्माणी व्यामां पण मूर्वे पृत्वामां बाद्याग्रास्त्र हता) सर्वायमां काय्या सं १९२९ मां यदिवीवन स्त्री तेजो किरायदेवनिया तियम क्ल्या

भी सिनुष्टेब्बेस पू. श्वामाराजी सहराजना नेतृत्व नौव से १९१२ मां पूच कुणवबी
सहराज (बुदिनिवसजी) पछि छेत्रेगी दौरहा कसी जी दिस्तुर्वत्वीतुं नाम भी क्योदिवसजी
रास्त्वानी शान्तुं रास्त्वाक पण ठेमना वित्त्व सहित छेत्री। दौरहा क्यूँ शी क्रमक्रीवसजी स्टेरिन शोळ्लांना श्री कमक्रीवसजी सहराजनो शर्म में स्टेरिन शास्त्र छात्रा छात्राचनी मान पेता क्यूँ तेलालो सीमा श्रीमारामची सहराजनो सर्पावस वनो. आ पत्ने कमक्रीवसजी गहाराजनी सोम्परा निवादो से १९५० मी पारण मुख्यमें सेनोसीने सामार्ज बनान्या करे भी विवादकस्कर्गुतेषरवी (पदानी) सीके शोळताना

तेशोजीतुं शाबीय ज्ञान व्यस्ते इह्न अध्यासमा केटब्स्य मजो केटल्य हुता येवाव, राजयुक्ताना मारवाद, वायळ, मळवा, गुकारत काटियाशद आदि उस वैद्योगों उस विद्वार करी सर्वप्रधानना करी तेमन प्रवासी द्वीपार्टीम केश महान्द्र विद्यारीने वर्गकेन प्रमाक्ते, इदरन्य महाराजा कुमसप्येळना समक्ता वादन निस्प्रकम्मनो उस्तर कर्मी, तेमक मार्थान केन पुरस्कोदार फोट सीयाजा असकोत् सहास्तर फोट तावा व्यक्त इंग्रीत संस्था मेरिय हुन्योगों स्वासीय केशना व उपयोग्या प्रवापे देहल्य, द्वारत कर्ममा मोरिय ग्रामाकोय जीव्यपार्मा क्रमान केलामां के बे बस भी बहेदिया स्वासीयत प्रमाना समाजीयो टेसलो उपदेश स्विम्बनी

इदासल्याए पहोत्तवा प्रता ल कने पार्तु क्रण्याक कारामा तेमणे क्यो पाठी पानी न करी. दि सं १९८१ मां काना श्रुकाने तेकोश्रीय पादाना हृत्याच्य श्री खीक्षिकमध्यी आहाराकने तथा, उपा श्री बेहर्गकमध्यी आहाराकना द्विताच्या श्री हानिकमध्यी आहाराकने त्यू चानपूर पूर्वक आदार्थ पहार्च कार्यो कल श्री निवस्तानमधियी क्यो श्री विवस्तानमधियी तरीके आहर करी. या प्रमाणे शासन प्राप्तानानां क्लक वार्च करात तेमोश्री नक्सारी पाठी ब्रह्मकग्रेस रामे वि सं १९८१ मा स्माह कर १ ना पेन पर्यासी बचा बाव तेमोश्रीना विशास्त्र परिवार तेमोश्रीनी क्षत्यच्या क्षीतिन उन्हत्य करी रखी थे

पं भी मर्गमिनमजी सहाराज (इस्ने विज्ञ ११)

व्यर्थनता पूर्वक बन भवन मक्कीमी सादुबीसन जीनगर पेन्यस्वी भी-कर्वेभिवयबी अक्षुराब सादुकानी विभीन पूर्वि हता तैमीमीनो अन्य सं १९११ मा योग बदी १२मा रोब पाउल पासेना बरा याममा स्वे॰ मृ० दशायीमाच्छे गांगमां बयो हतो हेमना पितानु नाम होर मावाचेर मगळवी तथा मातानु नाम पाई भीरांत हता पिता दरवारगढना करस्यारी हता. तेमीनु नाम धरस्यंतर हतुं. से १९६० मां घरमचंत्रनुं क्या नंदरा गाममां बेन मेना साथे बर्जु धरमधंत्रन माटकचटकमो बंबरो सोम्ब हती. एक बेळा मर्तादरीना लांड होमना पर धात्रम असर करी न हे बेळा जमेमी माननामां हमजे व्यवस्थान्यना बेस्पना उपाध्यसाळा ये थी मोहनविजयानी महाना पाये स १९६२ ना ध्याह सुद १३ ना रोज बीक्षा संगीकार करी, बने हेमनुं गाम भी धर्मविजयानी महान

धी भर्मविक्यऔर दिखा कर १० वर्ष सुषी केत्रक कम्पन कर्युं रोजीधी गानपणकी धर्मातमां कृषळ इडा अने तेनी स्मान्नगानमां त्रिराक्षमाताना निष्मय के तेना प्रसंगे समाने रोनरान्त्रज्ञ न पाते एण रोता. तेमोऔर मारवाइ, मेनाइ कांद्रियाताइ, कपढ़ नगड़, माळ्या, गूब्यात क्यांद्रि देशोमी विदान करी पोतानी सफाँदि प्रसानी केटल्लाम मार्गी जीनोन बीका नारी. पोताना संसारी पनी नाई मेनाते एण प्रतिकोन करी दीका धार्मी. सं १९६२ मा मारामस मुत्र १५ ना रोज राजनगर की संग देशन पन्यस्थव कर्मन कर्युं, का प्रदेश तेमोऔर क्लोक सुरुपो कर्यों, कलक स्थानोने वर्ष पादस्थी, एक देला तेमोऔर क्लोक सुरुपो कर्यों, कलक स्थानों कर्य पादस्थी, एक देला तेमोऔर क्लोक सुरुपो कर्यों, कलक स्थानों कर्य पादस्थी एक देला तेमोऔर क्लोनों कुन्या दास्त्री मा पापी

से १९९० मां राजनाम सुकामे महेला सुनिसंतेष्ठन केन्द्रा तेमांऔन साम्या के स्वासने त्री इय चुं ने पैत करी सारामना साम पांचने पत्रीस मीनीन तेमोची क्लाक्बर्स पान्या, बाज तेमी नथी कर्म तेमली कीर्स समयो स

### भी मुक्तिविजयजी गणि (भी मुक्तवंदजी महाराज) (हजो निज व २९)

या जैनसँव गगने वि्मेश्नो, या सार्वमीया सन्द्र जैनराज्ये। इनीवरं तं स्तुविवर्षे नेतृं, मिदासदसं न दि य विपाद ॥

बेको बैनर्रापकरी भाजराना सूर्य छे बने च बैनरर्गकरी राज्यमां सर्वस्थापीय छ ज्या ते मुनोबरनी (मुख्येनरबी महाराबनी) स्तुति करवा सहे मारी पांचे हवार जीम गयी तेनुं मने हुज्य छ

स्वीताना कामग क्या सीची साग्रयण सी साञ्चसपुरापना भावजनक तपाण्यापियते बी सुम्पन्देनी महाराज्ये त्यान भावजिक अन्तराना हरियासमी स्वारी रेते मत्रामी रही के जीवनाम सामनत्वीय अन्यार अने साञ्चसपुरावनी हरित्रे विकास अन्तरा भी मुख्यकानी महाराज मार्ग औन्तर विज्ञानित्त्रीयी (अध्यानमञ्जो महाराज) पण योजानी पुणामी केमोऔन 'संमविसुस्तिनाणित्राजा' सूनि विकारो के

तेमोब्रीनो बन्म पंजाब साठे धीनामकोर नगरमां सं १८८६ मां कोसबान द्यारियां क्यो हतो. ठैमना पिठानं नाम सुसरा भने भारानु नाम स्कोरवाई हतं. तेओऔनं नाम मुक्तवंद हतं. मारापिदारि इडकमदना भनुसायी होनाबी देसम सानपणवी त्यासकारमाँ सायुना संसर्गेमां अलगाबी तेमनी इच्छा बराग्व पार्ण करवानी वह चीत् वर्ष सुधी स्थातहारिक ज्ञान मैळावा पडी वंभीए दीवा केवानी पोठानी निचार चाहेर कर्नों भी कुटेरावणी महाराजनी कॉर्सि बोठरफ प्रसासमी इती. वि सं १९ २ मां तेमणे ठेमनी पासे बीक्स भारण करी, भी सुटेशवबी सद्दाराजने स्वानक-मार्गी धर्म परबी श्रद्धा उठी गई हती, तंबी तेमणे पोताना तिएक भी मुख्यंत्रजी सद्वाराण साचे संविगी बोधा बारण करो. आ पड़ी बाठ वर्ष सुबी पंचाबमां सददर्मनो प्रवार करी तेमी गुबरातमां माम्या स १९१२ मां औ मणिकिनयंथी वृत्यु पाते नरामर छहा दौचा चौनी, बुटेरानशी महाराज भी मुनिविजयंत्री बातामा जिल्प बरवा, अने मुसर्वतंत्री सहसाज मुख्यिकवंत्री ताम बारण करी तेमना शिष्य क्या

सं १९१२नं चतर्मसं अमनावानमां क्यें व्या वेद्धा नगरकेठ प्रेयामार्शनं समाम करन्य रेमनु रागी क्ष्यु देसक नगरकेंट हेमाभाईनां बहेन उक्तक्षेत्रे व्याक्सनकारी माटे पोताना सकारते विशास करी उपासन दरीके कान्य. भी नुदेशायनी महाराजनी इन्हानरथा होनानी देशो जमनानाहर्या व रहेवा साम्या वर्ती व तेमणे गुरमहारावना नामकी भी पश्चित्रंतजी, भारमारामकी तथा नीवा २ साबकोने तौद्या आपी. बोलबोन्दामां स्थामग दोगो सो साधुनो सुमुदाब वर्षी यनो पण तैमने केरची टीलाओ आपी से बीजाना मामबी व कापी पोते मिप्पमोडमां करी न फसामा

तंत्रनी अपूर्व प्रतिमा अने विद्वता निकारों भी इवाविमळवी सदारात्रे स. १९२३ माँ बोमोहाइन करानी गणी पत्र करार्थ, कने माची नवा सामुक्तीने कटा दीमा वण देवीज जारता. ब्य बसते बाजा समुरायमां गणी पत् पर तेमी एकका व इता ने तेमीनो मात्रा गीचे औद्वति बंदयी. भी कारमागम्बती भी संवेरसागरंगी वर्गेर रहेता

सं १०२१ मां स्त्रपणि माटेनी चर्चा नीफळी. मुक्क्द्रवी सहसाव होट बस्पलमार्च सपमाई पासे समा भराती ते परने इरान्यो. ना केटा शान्तिसागरकीए पर्ना उपादी ने तेन परा हासान सार्ट क्टीटलकर्ता समजी नगरसेठ प्रेमामाई हारा दशानी ग्रीबी, गुरुप्रद्वासाजना स्वर्गवास बारी देशने समुताबने सुसान अपूर्व नुविशकायों बाउरते राज्युं बहु, देशनी बाग्या कोपबानी कोई स्कल पण कप्पमा न कराई. तंकोशीय ९० बणाने दीमा बापी, पण पोराना विराम को बांच ब बनाव्या करनी तो निशामिमानता ! बरिक्येंनी भनिष्ट सचाने वया देसने अपूर्व प्रतिसादी तोबी नासी इती शासनन्य तेजो अभगी मनावा जने वने तेमनी एक अन्याना वक्स्क खेती हती.

गुन्बर्य भी कुरेन्न्यत्री महाग्रव भतिहृद बदावी तेमती साथे तेमी १२ वर्ष व्यवसायकारणी रहा हता व्यवसायकारणी यांचनी १६ चतुर्यान्यांची २७ चतुर्यास की तेमणे व्यवसायकों ज गाम्बर्य स १९२३ में तेमना पंगे स्वाची उपन्यों ए स्वाची वचना न गयो तेमने अन्यसायक्षी मेनामी माननगर सदस्यानी वास्या पण कई सुपरा न बयो, न शासनाने साथी सीमारी मादनगर सामे से १९२५ ना मामसर बय ६ ना दिवसे समाधियक आवानी गयो

मामबीनो देह रागसंगुर थे, पण बीकानो मुहरयोगी छीतम बमर रहेवा सरवायेगी छ ससारमां सायुका म्यां मुणी प्रकाशको रहेते त्यां सुणी मूलबंदची महाराज सदाब बमर बन अध्य रहेत. पमनो कीनियान मना मामलो तेती

# भी भानंदिषमस्प्रतिश्वरमी

भाजनी नारमा नद पूर्वे सा पूर्णाने पवित्र उपदेशाची पासन करनार, शार्ष्ठजय शीवना छेम्छा उद्यादक, मापु समाजनी क्रियोजार करनार कने विशीण बदा बेन्द्रमासने पुन प्रकाशमय बनावनार प्राप्त सरमीय थी व्यवेदविसकप्रयोजी बैन इतिहासनी एक उन्यत्य कीर्तिकप्र हता.

तेओओनो जन्म हुन्य गारमां नि स १५४० मां बीह्य बोह्यस्य मानम् वस्य हृद्यः.
तेमोनीना पितानुं नाम मेपावी बन मातानु नाम मानेक हृद्यः. तेमनुं नाम बापवी हृद्यः अधीतकात्रस्य सावाधिकात्रः प्रवाधिकात्रः प्रव

अपुरुषेन्तु हैक कोतकोत्रामां क्ष्य्यको कर्यु छ वरीनना क्षता करे सिवान पारामी याने गुरुकोर तेवने सामग्र नगरमां सं १५६८मां उपाध्याय पर कार्यु करे वे वय बार महभ्यत पूर्वक तेवने व्यवार्यस्य कार्या वैनावार्य सौ कानंत्रविमञ्जूरंती सरोके बाहेर कर्या सेशोधी ५६मी पारे विशासा.

वि सं १२० मां वरान्छना उदार पडी था त्रग मो बपमां मापु संत्यामां अति गिपिछाचार प्रवेश करी गयी इतो. पृष्य गुरुदेवती आज्ञा केटवी थी आनंत्रविष्ठपूर्वश्रीय २० सापुत्राचे कहस १९८२ मां चागरमा पाने आवेस्स बदाउकी ग्राममां क्रियोदार कर्या. का पडी गुरवर्षे तेजीधेने सं १९८३ मां गणनायक परे स्वादन कर्यो. स १९८२ मां आपार्थनेव औ देगरियमप्रीक्षण्यो बारवर्षे पाष्या भा पाने देवीभी वाक्ष्मानां राज्ञा वहीं माणेकचंद्र नामनी बावड तेवनी प्रस्मान्त कच्छे. एक चेत्रा वार्ष्ट्रेक वहारण सांग्राती दे यादा इतवा आत्मी करी दर्षण इतवे वाहर कच्छाती व नेवानी प्रतिज्ञा करी. सातमें दृहांदे सिक्ष्मुण पासे नारण्यासानी पित्र कोकोए हुम्की कची करी कानी नेवी वार्ष्ट्रेक्टमा प्रकार्मा पृत्य पाच्या भावी को नारण्यकारानी उपारित वह जा वाहरू स्वक्र वैश्वेत रेनेने वीक्ष सेवीट कर प्रणाहमानां ज्ञापत कची करी त्याण्य स्वत्या व्यव्ह वहां

स्रिक्षम् माळवा नेवाण मक्कर गुर्कर, लंगान संग्रह, क्ष्यम समय नेवाय कर्षे वेगामं विद्वार करी साव्यर्गनी प्रव्यरणा करी, बनोक कुरीवांकिने द्वाग्य वर्ष ६४ दुमतीकोनो परायय करी ६४ विनामसाही उपद्वाच्यां तेमक वि स १५८७ मां शर्खंकर गिरि पर प्यारता तेनी बीर्य कारवा निर्माट ते क्ष्यने बाया करवा बावेस कितोडगरना रहंबसी ओसगरक कुक्त्य बारणा इंक्रमन्य दोशी कर्याताने उपदेश कार्यों, ने तेमनी पांचे क्षेत्रों ज्यार करान्यों

ते सोधीय बोक्समां सूच उम तपस्यां क्याँ करो हती. तेजोती ब्यामा सीचे १८ ० साचुओ विकास हता बन तेजीय ६ ० साचुओने वैदिल कर्या हता बन पत्री विहार करता तेबीओ कारदावाद काम्या, तेलने ब्यायु के मांगे अनिया संगव नवीक से एटके बनसन वाहज कर्युं का प्रमाणे गरंगे उपवासे कारदाबादमां ब्यवेस निवासपुरामां वि सं. १५९६ ना येव सुदी ७ ना प्रमाण समये तेबी क्यांचाम सीवास्मा

तेमा। नगा देह चाच्यो गयो कम तेमतो अद्भाप गीर्ति दश विश्वम अवस्थि रही छे अपने प प्रवत्सानों कर्मक सनीयो पोहानुं कृत्याण साची रह्या के भिरंजीन ए कहोस्युरित प्रयोक्त सुमती करता हवो.

### भी स्वेरसागरशी

टाठ महाग्रवधीनो फोरो बाफेड हैं वेगो न २० छं तेवाधीनो बीतन परिवय सेळावा सर्रे मनी महेनाठ करी पत्र नहीं मळहाबी ते बारी सफावो नवी ते ताटे वायक दासुक्त करसे.

-संपार्क



### [क्षित्रव विमाय]

# तपगच्छना आचार्यो तेमद्यं साहित्य

धीरजसास धनशीमाई शाह

१ व्य सियान बीजा पुरुषको बेनी प्रस्थते भएन ठीवी हुनी

विक गूर्वेद कविको, कामे काम, १, वीस्तालक वर्षुक्ता अंब, ३ कैल्युनानी बर्म्बरी
 अल्लान ५ वर्षकास्य वर्धकार्थ । कोम वैकास्य,

भी आएपेटमरियो हे भाजमधीमाँ हपारचनी पार पर भाषेना सममय साहजीस भाषांद्रीय बैत सावित्य कटा संस्कृति कॉरेनी प्रयक्ष या पराच रीते लीमतथी करी के बने तेमना शिच्या ता गुरुवी पण संभ्रमा चरेत्र के ते सिग्रय की बदिसागरकी, की ब्लोविकवणी, की बानंतरकन, पेडिस की वीरविज्ञवधी कोम्ला नाम्ले। एक उन्होस बरवानी चडर रहे के क्षतां मान निर्ववनी इह 'तपराच्यना भारायों भन तेमन साहित्य पानो होताची तेने स्वर्श बातों बातों भारत बंधीया. स्वर्श सम्ब ण्टाच्या मा<sup>न</sup> व छ के कल्पनना सभावे हं पूर्ण साहिय नहीं दोई शक्यों हेम स केटसाह साचार्या संबरी गांच सरमी पण नजी मैळडी शक्यो. जो के साथ एवं कदछ करी हैवे बोर्टए के बेबने उप्ताल में नवी क्यों तेमना संबंधी पूरी बिगत पन मदली मंत्री मात्र है कता मामने। उन्हेल करी एक नेप बाज परचा मार थे के भा जिक्स्पमां तपास्थाना भागायीय श्वास प्रश्नोती स नींप के बारण है तेमणे रचसा माहिरच पर पंत्रितश्री सक्सरस्थी चेश कोई बीरफ विद्यान ज तक्तार्शी बची बडी होते. नेरंप रूमी हाते. अने ते बस्त मार्ग हाकि बहारनी छ

f > 1

चैन पंडितोर हो सरस्तीनी भर्द है थेग बजारी छे <sup>१९</sup> एनी साथ परर्ख उमेर्ड जोईप के बैन व्यवार्येप रचेछ साहित्य बाद करीए तो गुजरातनुं साहित्व व्यवंत शत देसाय 1º कारणके वैन का बार्याण गावरातना पाटनगर तरीके पाटणनी स्थापना बना पड़ी बसमी सचीनी तेरनी सरी. सपीर्म पान अगायना प्रेजो रूप्या छे तेसले यहमा जैन साहित्यनो ज नहि पान विदेख सादिय बीज साहित्व काला अन्यास करी तेर्ने तुम्नाजक राष्ट्रिय भाग्रेकत करेम छ तेन व त समयनी संस्कृतिने पत्र अमुद्र शुसा, सन्ताय के बरियोमां आहे पहाई वर्णन कर्न हे है के जैकी एक बनन सार्रियनी रहि बानुए गुमीय तो पन नेतिहासिक रहिय हेर्नु महाब रही रहे. सहित्यने एक इं सर्जन ज जैन अपभावीर ननी कर्यु, पग तेनी शिकास करी जाम्यो छे ने तेने सावतीय बार्य हैं। भारती इस इस सरी सुधी बड़ा ने तेरी व हालामों बैन वा बैनेतर मेथा बैन-मेरागर्भाती उपकथ बाप य जैन ध्यवार्पानी साहित्वनी रूप बारेनी केटडी पगर हरा है बतारे छे है शरण संभात के सबदाशहरा नेहाने तेती साधी पर छे

च्याओं कारणने वाया नेनाया स्थानी बैनानी अने जैन आयार्यनी वारणनी साथे अने बारनामा शबानी साथ निकरनी सबंध रही हुनो अने ते संबय केराजब बसन सभी बरती बरतीनी सरकी तांबनी जोती रही हना हता.

सेती—महामास्य, दंदनास्य, हेनाविषांत कोरं पद्दांशीने प्राप्त हरी, शोमास्ते बेनोर् पुद्राहतना इतिहासने उन्यक्त बनावेस हे बनावनी महामाय नीनु हेनो पुत्र नद्दानाय कर्र हेनो पुत्र महामाय बीर होना पुत्रो नद बने विसक सीमाय नीनु होनो पुत्र नद्दानाय कर्र [नात्त्र शाकी] साहित्य बेदो कहिंद्रम्क हे छता नपार्य सवी हेनी साठी प्रता, हैक्सेण, माध्या, हित्य करे क्लामी हिन्दु नदी हापी गुजरातनी सण व्यापनार सात्त् गरेखा ए साठमे योजाना बनोत्ता माध्यियकी दक्तांच सहनार ग्रेसांच करे उदस्त काहर, बाग्यर कार्नद ने हप्योपाक शक्ते हैक्से प्राप्ती बनाव्यक हेक्सपहली बोडी ए पाटणना इतिहासमा एक सर्जन सहित्य हपा हैक्से हैक्से नपारी बात्यक होने पहली प्रविधीन में बीने हाल है साथी बात पण होग्यो होना बाग्र पाटणनो इतिहास दम्बो समी. बा बनी बहित ह्या है साथी बात पण होग्यो गुजरातनी बेस्करीमां गुजराक्त्य बता स्वतिवानमां हेम्यो क्षायानी पहली कार्यो है गुजरातनी कराने हेम्यो कार्य हमा स्वतिवानमा होग्ये क्षायानी इस्त्रो कार्यो हमा सबी करी परस्तु गुजरातनी बेस्करीमां गुजराक्त्य बता स्वतिवानमां हेम्यो क्षायानी इस्त्रो कार्यो हमें गुजरातनी हमा कर्म पत्री सहाय क्रेस ह

केवी रहि कमस्वान समयवी कैनोनो संबंध शान साथे हुतो तेम कैन कार्यादोंनी क्या हुतो होमी राजा पर सीधी क्यार हुती. जायी केम राजा विकासना हरवारमां साहिरकती पर्यामी करीं, राजा मोजना समयमी तेमा इरवारमां साहिरकती हुता, तेम पदण्या राजायोग्ना समयम गीन परा कैन साहिरकती (कार्य कैने केस साहिरकती) पेमायेग्ना के किजांजाबार्क महान करक प्रंत अपितान परि कृता राजायो (कार्य कैनेतर साहिरकती) पेमायेग्ना के किजांजाबार्क महान करक प्रंत अपितान मित्रकार करायोग्ना कियार करियान कम्मायेवस्त्र (कोळ वर्षणी नार्यों करमांजा कार्याम् पर मेळात्यार नामायांक्तार भी कमयवेवस्त्र कि विवास 'किंगि कमरांगां कार्यामां कार्यामां कर्याया सामायांक्तार भी कमयवेवस्त्र कि विवास पर्यामायां कार्यायां करियान कम्मायंक्तार के साविरकती हिंदी करियानां कर्याया सामी सामायं सामी की क्रायां के कियार साविरकती क्यायां कर्यायां कर्यायां सामी करियान कर्यायां साविरकती क्यायां कर्यायां करियान कर्यायां साविरकती क्यायां साविरकती क्यायां करियान कर्यायां साविरकती क्यायां क्य

भाग पहेचनी व लेडाती भावती बातीनने क्ष्मण एक पत्री एक ध्यावर्धि के श्रामण बचार सडीने सादित्यनो सुंदर थाक उत्तव कस्सो के, बेनां उपराष्ट्रमा भाषायांनी पण जेवा तेरी हिस्सो नवी.

### [ \* ]

### **नगर्वद्रस**रि

क्यामा साह्य बारती संदोनों को बयानंबस्त्रीर क्या वप कावर्ये. ठेगावी प्रसम बहें विवादना साथ कैमिति ठेमने 'ठमा 'नी इन्काद काव्यो. ठे बसले गुक्सासनी केदर वयापळ म्ह्यानंव पर कोमानी रहते होंगे. ठेमें स्त्रीनी कीटी सांमळी, ठेमनी बरोमान सांमक्यों को ठेमने गुक्सारमां पंपास्ताई निर्माण व्याप्त, महामुक्तमा निर्माणांकों की बरान्वंस्त्रीर पारम भाग्या ने बरात्राच्या गुरू ठरीने क्यांतिमां बारवाकों ठेमां मान बच्चे व्याप्त केम्प्य इन्काद पस्ती ठेमांनी हिम्मसम्बद्धाय वयापचने नाने कोळ्ळालां कर वसले गुक्सारनी केम्रर ठेममु बेटले कीर हुई ठेटले ब नक्ते ठेमी बचारे बोर नवापि परेंत छे

 बान्वंतस्ति दिनंबर काषांचे छापे बात्विकाद क्रोड़ों छे तेम व हीस्छ बात्वंतस्ति तानेक तेमाचे स्वासि मेळवी छे परन्तु तेमनी छाहैत्व संबंधीनी देवानो उल्लेख स्क्रुयो नवी.

## वेनेन्द्रस्रि

देनेत्रमृदि श्री बाग्लेक्स्मृदिया विषय बाय काने देशनी बारे तेलो कालेख्य देकेत्रमृदि विद्याल द्वार एटर्ड व निहं पण बहुकुत पण द्वा. देशनी समास्त्रमान देशने कार्य द्वारी. देशने मास्त्रमा कोले द्वार कर वेन शंकरितो अपना करवा परिवास केली द्वारी देशने अपाद कार्य परिवास कर वेन शंकरितो अपना करवा परिवास केली द्वारी देशने अपाद कार्य कार्य

देनेम्पूरि कवि पण दश्य प न भूकतु जीवप्, तैमने द्वान्यरिकुलक म्यानुं तथा वीजा अनेक स्तान्त रूप्यां के बणावस्यक सूत्र पर देवेन्यपूरि कृत क्यावहणि पण उपलब्ध बाब के आ वृत्तिने स्माक्षतुन्तन विति वण कहे के

### विगयपन्त्रमुरि

तेलो बराबण्यप्तिमा हिन्य बाय कर्ने संसारावरवामां वरतुपासने त्या हिसाबी मंत्री इता पर्याप्त वेशा स्थाप पर्याप्त क्षेत्र व्याप्त स्थाप क्षेत्र व्याप्त क्षेत्र व्याप्त स्थाप क्षेत्र क्षेत्र कर्म हिन्त क्षेत्र क्षेत्र कर्म हिन्त क्षेत्र कर्म क्षेत्र कर्म हिन्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र क्षेत्

### विधार्नदस्रि

ते देनेक्स्रिता शिष्य इता साहित्वनी बचु सेवा कर ते पहेकों क तेनी काळपी पाण्या के इतो तेमणे य उमरमांय विधानन्द ' जामनुं सबु व्याकरण रखें हा बेती बन्दर 'संबीतमं स्कृप स्वत्र-बहुवें संख्य' के तेमना गुढ़ देनेक्स्रिय लच्च कर्ममंत्र पर खोद्य टीक्स्नो रवी हती वेमां हरिमत इस मेरीस्त्र टीक्स सक्वमिति इस स्मतिका टीक्स करक पूर्ण क्ले धर्मरत टीक्स्नो उच्छेल के व्यार्टका विधानन्दस्ति को तेमना बनुमाई बमर्बोत्वन्तिय स्वतीत्व के

### पर्मघोषसूरि

विधानरसूरिया व्यवसायको देवेन्द्रसूरियो याः वर्गस्यसूर्यो काच्या विधानस्त्रह्यिया वे संसारस्वारा यहाँ वाच तेन्द्रं सूक्त माम वर्गस्तेष्ठ ह्या का तेन्द्रं साम तेन्द्रं सूक्त माम वर्गस्ति ह्या का तेन्द्रं साम तेन्द्रं सूक्त माम वर्गस्ति ह्या का तेन्द्रं ते साम तेन्द्रं स्थान स्थानस्त्रे स्थानस्य स्यानस्त्रे स्थानस्त्रे स्यानस्त्रे स्थानस्त्रे स्थानस्त्रे स्थानस्त्रे स्थानस्त्रे स्थानस्त्रे स्थानस्त्रे स्थानस्त्रे स्थानस्त्रे स्थानस्त्रे स्थानस्त्रे

कार्यप्रस्थ पत्री तरमण्डमां वर्षेषोयम्सिए केन सावित्य, सरकृति कने क्ट्रामां वे विशेषस्य पैठी इतों तेने दूर करता माटे करन कोक है कर्मनोक्स्युरिनी पारे कान्नार सोमप्रमान्त्रि हता तेमते बहुमून हता कर्म नारकिनार्त्मा निपुर्ण हता. वर्धन्त्वस कान्नात वर्षी प्रतिपक्षीने महान करीने क्लिक्स तेमले नाहणोनी समामा किवस मेळप्पा हती. गुस्ती बेल ते पत्र प्रस्त मेत्रसाबी क्ले क्यूर्व साहित्व वाली हता तमांव किन आसमोना तेत्री अंद्रा स-वासी हता प्रीमसम्बन्धीने प्रतिपन्ता कन्यते मंग पेताना क्लिक्से तेमले क्यालकी करते हतो

तेमणे सक्ति विजिलकृष्यस्य वर्गी प्रकरण रूप्या के कले कासनीया वसक स्तुति वर्गीर रूपी के कर्ता साम्रिक्ताकारणी [सिन्दर प्रकर] रूप्यानी क्या उत्कल के

सोमप्रसम्हिता विज्ञानों विकासम्हित परमानन्त्रपूरि प्राविकानम्हि को सोमिकिकान्ह्यूरि कुम्ब इता का कारकार का सुरिया कारका कारसानाचे सोमिकिकान्स्हिर पटे कार्या

# सोमविसक्स्रि

ठेमणे कासी सम्बाधी मानाई नम्म क्षेत्र समासंध्य रुप्तुं के विचार सूत्र, खर्मिता स्थानक कर्ने पेताना गुक सोमासम्परि इत काण्यानित समक प्राति पर इति रुप्ते के बळी तेची कवि हता काली वमास्विक धुसामानाव भी महीर रुप्तु क कास्वरूपका निराधिसस्य भी गामिसंसन भी धीवेव करीर कर्मा कक्की रूप्या के प्रमाधिनकार्यु पेत्रसेसस्यपुर, बपानत्यपुर क्षेत्र वेदधुनस्पूर तेमना परिवासने विकान निष्यो हता

### <del>बंद्रशेल</del>रमृरि

तेमणे वश्विक्षकाक्रमा वस्तावर्षिक्षमा श्रीमत्-रतेमनक्ब्यूसम्पत्तक्षमानि स्पेत् रचेक क्रे क्रमानिकानि

स्थितमञ्ज्ञाहिक देश प्रमोर्थ कोरि प्रथा स्तवन रचेक के

भीरती सरीमां प्रसक्तानांग्र गुजरातमां प्रवेषतुं एक करी दोतु हार्नुं कमें पेदाराते एवरीनी हाडभावता हो तेनचे पोतानी सत्त्व बनावी दोनी हार्गी, प्रसक्तानों भारत्य ने तेमनु कहूत साथे बनाई ब्रिंडु गांव प्रथमान बयु, बीटोंते कने बहेत्सती संपन्ना क्रमाय मुर्तिमां मेमियानों संदानों क्षाती, हित्य कने त्याप्त्रवाद्ध स्ववाहं गाँ बैन मेमियों नत्त्रवीहमां परितमस्य क्रमाय क्षात्र क्षात्रवाह क्षात्र क्षात्रवाह क्षात्र क्षात्रवाह क्षात्र क्षात्रवाह क्षा मुखणेस् रास्ता सेवन स्पन्नी दीपु, पण मैदिरो प्रतिमा जादिनी भाशासमा पना छता बैन सापुच्यी पोताना बम्यासमा जासक रहा ने शास्ता देवीने अपूज न बदा दीवी

बो के भानी असर आ वर्ष प्राप्त कन संस्कृत नायानुं महण बर्मु रह्में बट्टी एवी स्थापने अध्यय अस्ति स्थापने अध्यय स्थापने अध्यय स्थापने अस्ति स्थापने स्यापने स्थापने स्य

देकप्रसूरि कने विश्वबनेप्रसूरिया उपरेशाबी करोक प्रत्यो शहरत पर कराया हता तेमना पक्षी क्यानमा हो वर्षे औ देवसुन्तरसूरिय तेमनावी जुड़ी व बातर्जु पण सुन्दर कार्य कर्युं

### वेबसम्बरम्बर

धोमितिकस्य्वेना बार पुण्य विश्योमांची देवपुण्यत्य्वि यो ब्यान्या तेची महानम्यविक कावार्य इता. तेमले साहित्यना पुनक्यार मार्ग करेकी महेतल आस्यपकारक क्षे करपार सुची के बे मन्त्री लाइरवी पर इता तेने कामळ पर क्याची तन्त्री उत्तर करान्यों. वाहित्यना रक्षण्यते तेमनी का प्रेया काहि बेदी तेची नवी. तैमनी बीन्त्री पेवा ल तेमणे उत्तरम करेक तेमना विद्यान हिस्स सम्बद्याननी क्षे

### **इ**।नसनारसरि

टेमना मन्त्रो भाषसम्ब पर भनवृत्ति, उत्तराज्यका पर भनवृत्ति, ओवनिर्सुविद पर भववृति शुनियुक्तका पनीय नवसंद पार्यनाक्तक छे

३ इसारपावना बनवमां कामकतो प्रदेश भवो. सं. १३ ६-५४मां कापक पर सखादेश द्वालक सके हे.

### **इस्पंद**नस्रि

विचारायसंग्रह, प्रवचन पाविकारि प्रचीस कविकास्तान्त काकापक गामे सिक्रम्साध्यपकोचार प्रजापनासूत्र तथा प्रतिकारण सूत्र पर कारचुपि, प्राष्ट्रतमां काम्मरिकतिस्तोत्र पर कारचूपि, तथा नाना सरकतो केवों के विकामीकीरधावातातातारधारधार्वन साथ गरीया बार काम साथ बरेर रहेक के बसी सम्बादकोच क्रीतिक क्या रचेक से बेशा परवी सम्बाद्धीत-सम्बन्धानी गजराती भाषा पर क्यो transmit of t

### ग्रवरत्नस्रवि

य प्रसर विद्यानमाण इसा भने वर्षान तथा सकेना प्रदेशमां स्वैतविद्वार करनार असक राज्यार्याच्या विद्यानीयाँ रेजोनी राज्यों बजी शब्दान रेस हैं हेमणे बप्पानरवाष्य सर्वतिक पर दैकेन्द्रान्तीती होन्द्राती कावार रासी अववर्षि, देवेश्वस्तरि कृत वर्गभन्त्वो पर अववृरिको, आसुरहस्त-क्वान, यत सरग राजारक क्ले भाजगरिका ए यस प्रथमा-मकार्मको पर कावपुरिकी, सोम्बरिक इसरिना क्षेत्रसमास पर अवचरि नवत्त्व वर अवचरि, वालेलिकादि प्रकरण कंपकमात निराकरण, कोरि अन्य रच्या के बाही ओवानिर्यक्तिनो तेमणे उद्धार करेक के परन्त तेमणी बचारेमाँ बचारे साक्षित्वती सेवा तैसका वे सन्च द्वारा क के ते वे अद्यान सन्ची पढ़ व्यावरण पर अने बीको बर्गान पर के तेना गाम कियारन समुख्य बनी हरियद कर पहर्यान समुख्य पर तर्फ शहरन बीपिका नामनी टीका के सिक्दोन स्वाकरणमांकी वह उपयोगी बाह्यको कई हैना वस गणना गणवार करों सत्तेह न रहे देनी रीते देमना गढ़ना निर्वेशको क्रिका राज समुख्यमाँ रचेछ है. अने वहवर्षन क्षपुण्यव परनी टीकामाँ बीज तार्किको माने सीजीवान क्योत्तरा वार्वे, वर्गकीर्ध प्रवाक दिवनाग आदि तथा ५ कळ महारा प्रकारते बेदा के अक्षपान, बासाका उपोतकर पाक्सपी, उदका शीकंड, बार्स किस्डोगाप्नाय वसनी सावितो उपनेल क्रीड छे सने य ने मन हारा कैसले बर्चन क्षते तर्चना क्षेत्रमाँ पतान नाम काम क्षेत्र के

### साधुरत्नसूरि

बाँधिकतन्त्रम् पर दाँच क्ले लवतन्त्र पर नवपूर्व रचेक के सोमसंबरसरि

तेलना सरन् भाग बनानन्त्स्री अने तेसी देनसुन्दरस्रीमी सकी पारे साम्बा बर्कती बचे मारापिरानी संमतिपूर्वक बीद्या वर्ष सस्तत ने जनकर अन्यास करी जुरूबर कियान क्या देवसुन्तरसूरि साथे व पाटण कने संगातना भेडारीना प्रत्योगे साद्यत परवी बागळ पर संस्थान

४ वा बन्द भी इरिक्रक इस्त्रेपन जुलै जनक करनेक के

क्यान्युं एता सोमस्त्रन्यस्तिता शिवानीत्व काट्यो मोद्रा हतो. ब्ह्रेशाय छे के महि तहि सोम पेदरसी सदीना मत्यापी करतसुपीमां स्वत्य करताई हशे एक मानके व का स्तिना उपदेशकी करियार सुरूव क्योंने संस्करण कराटी हते. सस्वत्यानीते और वधतु बहुँ हते, रहतां वैनेयर विपक्षिण कात्रस सुवामी साथे मैती साथी संभी हती कने क्यनित क्यनित व कावी बैन समावने शोको पर्यं

तेवता रचका प्रन्योमी चडाराण प्रकार पर संस्कृतमां क्षत्रमूर, कृष्याणादि विविधस्तव, माप्त्रमञ्जूषि त्राक्ष्य, जवस्त्रमा वर्गी, संस्कृत सर्वनाम 'सुप्त् व्यस्मर्' को जुदा जुदा क्ष्मी क्षेत्रा स्वाद्रम्य स्वाद्रम्

सोमानुन्दरस्रिनो शिष्य-परिवार मेदि होते बने विद्वान होते। होनमा शिष्यो प्रकार कालक, उपदेशक बाली अने प्रन्यकार बायेक के सोमानुन्दरम्हिमा सन्त्यमा अन वाडी कवा साहित्य परिका करता पण बचारे विकास पहोंच के

ट्रेडमो सैनपर्मना मन्त्रिमिनोगाणी आचार्यपद् कने बावक्यद्दना क्रावेक्स उरस्तेची पुरसक्तेना उद्यस्त्वी, अने कोक्सायामी गामक्यो रक्तायी—्या कनेक प्रकार तेमले बनसायुद्धनी सेवा कोस हे तेमले प्रतिश्वाची करों के शिल्य—क्क्समी विशाय प्यान कार्यु के कने मन्त्रारोमी पुरायेक्स साहित्सनी करी प्रनाय करी तम ब गाउल विश्वान सिन्यमा समुवास सुकी साहित्सनी कर्यु के सेवा करी है

तेमना विष्यपरिवारमा भ्रीमञ्जूतस्ति, वयसुम्बरस्ति, ग्रानसुम्बरस्ति भने विनमुन्बरस्ति पुरुष है

### **जयमेदरस्**रि

पोदानी पिरताथी तेमणे कृष्णसंस्वर्ध-राणामणेवना एवं विकट् प्राप्त कर्षुं हुई, तेको कृष्णप्रकृष्ण को संपारितकमा स्वासं कृष्णपासी हुता. प्रयास्थान रचानविवरण संस्वकृषकीयुद्धि प्रविकासप्रविचि क्येर प्रकृषा तेमना रचका प्रश्न क्षे

५, कैन वादिक्ता वेक्षिप इतिहासमा देवने निक्कीर्तिग्री क्याकेत छ.

### **इक्र**मंदनस्र रि

विकासपुरतसेम्ब, मनयन पारिकासि पर्यास साविकासाध्य सावासक नामे सिवान्याकारकोद्यम, महारानान्य तथा मिकान्या सून पर जनकृषि माहसार्या कामान्यात्रात्रात्रात्र पर अनकृषि, तथा नामा स्वत्यो केष्ठ विकासिस्यायामस्यास्यकार्य स्वत्य, महीया हार कण स्वत्य कोर रचेक से बळी प्रशासना केष्ठिक कर रचेक से बेना पर्या सावास्यकार्य में स्वत्य में स्वत्य स्वत्य

### गुगरलमृरि

प मतर नियानस्थाय हवा सने दर्शन वना वर्षना मिरेशामी स्वैतिहार करामर स्वाक्त प्रमाणिया विद्यानस्थाय होनी गायों करी क्राइम्स तेम हैं तैमणे कप्पानतस्थाय, सारिक्त पर देवेनसाणीय देवाने स्वाप्त स्वित्त करामी क्राइम्स तेम हैं तैमणे कप्पानतस्थाय, सारिक्त पर देवेनसाणीय देवाने स्वाप्त कर्म मारामिक प्रमाणिक पर स्वव्यान स्वाप्त कर्म मारामिक पर स्वव्यान स्वाप्त कर्म स्वव्यान स्वाप्त कर्म स्वयान स्वाप्त कर्म स्वयान स्वाप्त कर्म क्राइम स्वयान पर स्वव्यान स्वाप्त क्राइम स्वयान स्वयान स्वयान स्वयान स्वयान स्वयान कर्म क्राइम स्वयान स्वयान

## सापुरत्नमृरि

व्यक्तिवित्रकृत्य पर वृक्ति काने नवत्तर्थ पर कावपूरि रचक छे

### सोयम्बद्धस्परि

सम्मा गुरुषु बाम जवाननसूरी भने ठागी देवपुनदूस्त्रीतो वर्छी यारे ध्यान्या सात वर्षनी बचे मात्रपेटाली संबोद्धरिक बीमा र्ज्य स्तरन ने जन्म भन्यास करी बुरुबर निहान बचा देवपुन्तमूरी साथे व पारण भने सैनाटना भंदरीया मन्त्रीनुं ताहरूत राजी हास्स्त्र पर संस्करण

प का मान भी हरिताल हरेंहरान शुरे तकर करावेत है

11

कने हरिद्यासनी बंदर प्रकाश फेंक्सार हुशे से तेना परधी बाणी शकाय छे. हरूमाँ बारो मोटी अने प्रोत पत्र केंद्रप्र हुनु सुधी रूज्यो होय पत्र कोईनी वाणमां नधी.

मा सिनाय राजिगस, भने बस्तिगहत विद्वंगति तेमनी कृतिओ है

### रत्नश्चेसरमृरि

राजदोस्तरपृष्टि सोमुम्बेदरान शिष्य भाग तेको मुनिमुंदर पद्यो पारे भाष्या तेको विद्यान हता प्रदर्श स गृष्टि परंतु प्रस्तर कम्बाती कने पारी हता स्रोधन-बये पण तेमने दक्षिणना वादीजीने बाद करी नमान्या हता बजी संगातना बांबी नामना विद्यान हारा तेकने 'बाउसरस्वती'नो इन्काब मन्यो हतो

भवेदीशिका गामनी भादप्रतिकत्तनसून पर इति, आदिविस्तृत्वहति—विवि क्रेसुदौ नामनी इति, पद्रास्त्रकहति कते बार हवार पांसर स्रोड प्रमाणनी आधार प्रदौष प्रव तेमणे रचन छे

बळी यूबी पण उन्हेल मळ छे के प्रशेषचेत्रीहम बृधि क्षेत्र व हैस-माफरण पर करचूरि तेमणे रचेछ छे

# स्रह्मीसागरम्रि

अ वर्षनी मानी उमरे तेमणे बीह्या कीची हती कने चबा एक चित्ते मन्यास कर्यों होने के सिद्योश्वचीनी करत तेमणे बाहीभान चिकत कर्यों हता हेमणे मण्डमेद हुए करबा महेनत करी हती तेमना उपदेशबी कमदासाजना एक गृहस्य जानकीश करवाच्यों हती बेमांशी पमबणाम् ननी पढ़ प्रत हता हवाल छे बती तेमणे बत्तुपाळ तास रच्यानो उन्हेस्स माछे छे

द्यौ अस्मौसागरस्ट्रिनो पाटे सुमतिसुन्दर भाऱ्या हेमनी षाटे थी देमदिसरुप्रि भाज्या

# **हेमविमसम्**रि

स्वगडींगम्ब पर तैमनी दीपिक्स होनानो उपकेल मुळे छे तम स तेकी कवि पण हता कने पण्यात उपर सन्तास रचाली छे

### **भानन्द्**विमध्यपुरि

हेमनिमळमूरिनी पाटे मानव्विमळमूरि मान्य

भा समये भन्यापूरी मारे इती अस्क्रमानो कत्यापूरीनो सम भई शिल्हुभोने हेरान करता हता कडी पर्मे पर्म बच्चे स्मान पास्ता हता व्याचार-विचारमी शिविस्ता बाबी गई हती.

तेमाने वर्षीधाविष्ठता हुर करवा सन्त कर्यों काससमुद्रास पर तेमानी उस्स त्रवसर्या तथा विद्यापरणाने कह सारी छाप हती तेमाणे सार्युक्षोंने मारे पॉर्टिस बोक्रना नियमको केस कसी बहार पारुपो हतो, जेनी बन्दर साबुप पाळवाना जानार विचार संबंधी नीप के पानका यापन १९६०नो शहर्मक रूप्यो हे कही हुक्क नामना एक योगायार्थे शहर्म कशाबतपत्रे बताबन सेळ कनुमानसर म्हाविया नामनी एक दसकोको सबनी रचना करेल तेना पर विश्वल नामना एक टीशकरे हुन्ति रूपी हुनी, गुन्ताबुरस्विय तेना पर बिद्दित हो हैम ज टिप्पण बन विश्वण रूपों का सिदाय ब्रदुक्तृतिया विश्वेदन बने स्वास्थानद्वियम् काँर तेमच रखका होने हे

### **जिन**संबरसरि

ট্টাশা সৰীনা প্ৰাপ্ত-নানক্ষ্যনেব্যয় কৌছে ছবি ততনত্বনাথেইর ছবিস্ত স্থান বিষয় নাইন্য স্থান নাইন্ত নামান কৰা প্ৰচেটটা কমা ধ্ববিদ নাৰ দশ্যসুনাম্পনিস-বাদক্ষমনুদ্ধ মাহতুল নাৰ কবি বীমাজৈয় কমা ও গুলা বহুসূত হতা

### युनिसं रस्प्रि

सीमसुद्दरस्तिनी पत्री पारे भारतार छनिसुद्दरस्ति हता तेनो सिदधारस्त्य कार्य हता भने सद्धानस्वानी हता तेनोमी स्त्रीरमत्त्री सराण नरवानी व्यक्ति मन्द्र हती भने प्रोतानी व्यक्तिस्त्र ते हरकोद्दर समाव पारी सकता सार्विद्यान एक्स्त्र स्त्रानु रेखे के बोरेक वर्षनी कारी दमो तेमणे स्त्रान स्वाक्तण कमें काम्य प्रको निवस्ता परिचय व्यक्ति वैदिवसोधी मानतो भेव रूपी. प् तेमलो बसाय बारवाणिनी सराठ कमें समोट दुसरी छे

काला मङ्ग्युम् धांसरसम्प्रका उपदेशरलाहर लोपकृति धर्मित मनेक प्रकारोमां विन लोज स्वकृत, वयान्य परित्र धार्तकर स्वान मित्रपद्धकरण सीमेपस्युति प्राप्तका परित्र स्वत्, अगुप्तकी रचेक के रद्धी योगसाम-च्युपेपकाकना राज्यानोल तेवणे रचक के

हैको हाह्मां पण प्रस्था प्रमा शास्त्री हथा। संमातन्य सुरक्षमान सुराप देवनारी प्रसाप वर्ड् हैक्को हाहि-मोरक सकट एवो हण्कान नाम्बो हुत्ते.

तेमत् सुरामां सुंद कार्य विश्वस्तरिको नामना तेमन्यायो स्वायक दिव्हरियकन् छ का विव्हरियक तमये तेमना गुरू देवसुंदर पर माज्य्यो हतो, परत् कमतनारान त्यिहरियकना सादित्य कमे हिल्हिसान ते व्यवेश छ त कमाना एउटा चात्र हाम सावी हतो. तेमां पर तेम क्षेत्र एकारे वर्षे एता बर्गक दिव्हरिया को तेंकश्च है वात्र कस्त्रामां भागतात्वत. तेमां क्षण तो को प्रकार द्वार हान कि सावायों परि सदम सावी वे माग मळे छ तेमां तीजा राज्यता गुर्मिक्ष तमाना पाचकी पदना पड़ विभाग स्ट छ वर्मा प्रमान्यत्व दिव्हर्ग केट्यक राज्या छ कम तेमां भी महानिक्षी तम्मा समस्युरीमा तपापक्षमा क्ष्यायांन्तु स्वित्व वर्षेन छ प्रीया स्वोत्यनी एक वि भगव रंगम १

रैमणे योगस्पाबना प्रथम छोदना च पांबती कार्य कर्या छे का सिवाय सुमित्रसस नामनी एक इस्ति रेमणे रचेछ छे

विश्वयदेवस्रि एकी विवयतिस्क ने विवयस्त्रेनस्र्तिनी पारे विश्वयदेवस्रि यथा विश्वयत्स्किकस्र्तिनी सानस्वसरिती नवी शास्त्र कटी

भानन्दस्रिमा नवा शास्त्रा द

# विमयदेवम् रि

तेमना संबंधी पुरातकारा पुरसक बौजामां की बिमाविकसवीप नींब स्वेडी छे तेना परंबी पटखें बागाव के के तेमी प्ररात शासार्थ करनारा बाने मंत्रशासी हता पण तेमनी पर्के कृति हानानी उन्केस मुख्यों गंबी टेमनी केटब्लैंक सन्वायी होबानो उन्केस मुख्यों छे

तेमनी पारे भी विजवसिंहम्हि शाच्या तेमना छ्युगुरुमाई विजयप्रमस्रि हता

विवयसिंहस्त्रीं भार उपर ने ते पक्षे छक भी विवयमनल्य्य्तिना समय सुमैमां गाट उपर आवेस मुनिलोमां मुम्लने गाँध प्रमास, बाँदे से परता कोई सूदि मधी पटके के विवयसिंद्रप्रि एडी झानाग एक रिका सुभी पाट उपर कोई लाजार्य कार्यु नथी छठां तेटका असलां महान विव्यक्तियों वह गर्मकी छै तैमाने साहित्व सर्जनमां महानुत्र काल्य महान कार्यु तक कार्य माने छै तेमाने माने केचा वर्षा साहना कार्यु का कार्यु को सही कोई परण एक सैकाना असलां भार कि एकों है से हैं पर एक सैकाना असलां साहित्य स्थान कार्यु तो है कि उपन स्थान कार्यु तो है कि उपन स्थान कार्यु तो है कि उपन स्थान कार्यु तो है कि स्थान कार्यु तो है कि स्थान कार्यु तो स्थान कार्यु तो है कि स्थान कार्यु तो है कि स्थान कार्यु तो स्थान कार्यु तो स्थान कार्यु तो स्थान है कार्यु ता स्थान है कार्यु तो स्थान है कार्यु ते स्थान है कार्यु तो स्थान है कार्यु तो स्थान है कार्यु ता स्थान है कार्यु तो स्थान है कार्यु ता स्थान है कार्यु तो स्थान है कार्यु ता सुन है सुन है कार्यु ता सुन है सुन है सुन है सुन है सुन है सुन है सुन

तैमां भिनवर्सिंद्रसृष्टि पडी तरत भी बरोधिकबजी उपाप्पाय मक्षर पढे छ तेमणे रच्छा साहित्यनी बाडी दिवाळ छे मे तैमां तरह तत्त्वना सुरुपीदार कमर—कृतो छे तेमना रचेछा अप्योमां साहतीस भागो अपयो उपसम्प छे पांचक प्रत्यो उपस्पप छतां आवस्ट्र छ, स्योर बाडीना वरोड प्रत्यो अनुपद्ध्य व छे

'भा पुष्ता प्रवासनात स्वायविषयक उच्च सार्कृत्य तत्व करते को वा बणाही के त सनेक व्यक्तिमेते हार्य शस्तु नवी तेना तेनक प्रक्त एक व छे भने त सरासां करास्तां विष्तानं यात्र्य सी [साट !] इस्त्री सुधी सामयोगा सिद्ध करनार संस्तृत माहत गुजरानी, भने नारवाडी यार मावानो निय दिवयोनी वर्षा करनार उपाच्याव भी यराहीजवजी छ उपप्यायजीना जैन तप्पजान भाषार भजरार छन्द स्मीर सम्म विवयोनों मध्याने बाद करी मात्र जैन स्वायदिवयक प्रमा पर नजर नामीय तो यम कहतुं पद छ के सिद्धमेन ने सम्वतम्त्राची बादिदेसम्हरि ने हेमकस्त

### विजयदानमूरि

मोगली था समये रिक्त बये बता ह्या धने कम्बार्ड्या कोर्डा बना धनी हती. ते समये विवयसानस्त्रि व्यन्त्वविवक्षम्त्रीतो पटे आभा, तेमनी मोर्सा मारे धंवा ए वे के तेमने लातराण्य वने स्पापण्य वर्ष्ये क्षामेख वैक्तस्पने द्रस्युं कमे एक्टीमाना तरफवी उपनन बदेश तथा साहियमे बद्धस्यस्य करान्युं येजी कर्मना मन सादा न वहिं छके. तेमणे साद वेक्सनी बाह्य एण क्षारेख से

# **दीरविजयस्**रि

भी विश्वस्थानस्पैती परे वो होस्विष्यसम्हि साध्या ठेमणे मानो वये च दोस्य व्या गुरुनी मात्रा व्या दक्षिणमा देवगिरीसां नैयाधिक सम्राण पछेची लितय प्रमाणस्थान-व्यापीयाय विश्वसाणिणी स्थापन मणिनंद्र, दरवहामी, प्रशास्त्रपरसंघ्य, वचनान वर्षमानेन्द्र, किरणास्त्री वर्गेत्तु व्यापन वर्षु, बळी ठेमणे सामुद्रिक म्योदिक वर्म त्यारीसाहि काम्बानी नियुपादा प्रशा करी हती.

तेको एक सारा करि इता शांकितास्यास झारत कनविका सुगावती, प्रमातियाँ, भेरतिक पार्वमान तत्व वर्गेरे तेलनी इतिको के पन तेलने कोई प्रंव रच्या होनालो उपलेख लगी. एक व उपनेका मुळे हो के तेमने संस्कृतमां बन्दांत प्रमाति पर टीना रचेक के

तेमोद प्रंदो मधी रूपा प् साची बात, प्रदो रचीने साहित्यनी देवा मधी करी प साची बात क्या तेमारी कोळ गैते साहित्य का मोरे असर क

पारणमा राजानी छापे थेरो जैनो कने कैम पुनिकोनो संदर हुए। तेनो क याद संबंध रिमेटिकपूर्व ए कब्बर साथ कर्यों कहारती विदास संदर्शमाना तेको एक हुए। हैरिकेचम्पूरिनो रिपप समुराव पहोळा हुतो कने तेकोए हैरिकेचम्पूरी पारिको कानुस्त कने जान मेळती के सावित्य रूप के ते रिमेटिकम्परिना पासने व कर प्रवेश को तेन में

तेमण पुगर्मा पढ़ घटड मुझै बयोगी बचों स्मस्त तेमले खी हती. होरविवस्त्रीरप दिन्ही सुभी विद्वस स्वतमां करे बैच सतावना बीवा बिटक्सफ कार्यों कांसली पेरार्टी चर्चेक संदेखी है कर्मा उपदेशबी करें स्कारण तेमला कियोग सव्यवसां करूनो रूप्य है पण साथे साथे मुक्तर्मार्म कार्यों रूपा है

केंत कर्माचारी करे बैत समाजनु जा रे कबत परवा करमु त्यारे इसिनवसमूरिय बास सर्थ पूरों तेनी सक्कोभकाकी मनकित करी है

### विजयसेनसरि

तेमो इरिनेसक्यूरिनी पटे माना हेमो इरिनेसक्यूरिती हाव मीचे व एकेटापेस्स हता पटके प्रकर सम्बासी हता हेमले सुरक्षा क्रियमणी मित्र कोर पश्चिम समझ मूक्त समझ प्रकरावार्थ साथे शाकार्थ करी हेनले निकटर कर्यों हता. क्रमण वंशस्त्र १५

आर्नरफन पोनोमीन मामे ते बाणीता छ आवा क्षेत्रर स्तक्तो आपणा नवर साम्छ माग्यं च नवर् परे छ का स्तियर तेदण बोजा परो छक्षेत्र छे न तेनो सम्ब्र्ट आर्नियमन बहात्सीमां ययण छे

का मिताप का युगमां विषेत्र श्री किनविश्वय उपात्राय पेटिसश्री धीरविजयमा, अने संविजय पत्रमुखन याद करी क्ला जीईप.

### विजयान दम्हि

No man has so peculiarly identified himself with the interests of the Jain Community as Mun Atmaramji—द्युतिश्री आ गास्त्रभवीय पानामा जानने जेन्द्री की सामस्भावीय पानामा जानने जेन्द्री कीन कर्षण कर्षण करि हे हेन्द्रश्री जीजा कर्ष्यूय नहि करी हाम । आ बान्द्रा विजयानित्रम्थि मुप्ट अमेरिहामां सर्वयेड सर्वयर्षपरित्रम्यं हेम्सी छन्द्री नीचे सम्मामां मान्या हता सञा विजयानित्रम्यिनी पट एक काषार्थ सरीके सम्माम एक स्वतंत्र पटी आन्या छ

यगादिववजी महाराज पत्नी धुनान्यास वंत परचा हतो ते विजयानंदम्पिए हान्य कर्या म हामेल बहुभुतपणानुं न्यान संभाद्धी केन समाज्ञया कोलास कर्मना क्षेत्रका करि परमा हता तन दरेज्यस एक हाथ यन कर्या ते बरमा कर्यारता खेटको पुरस्कीनी छूट् नहती छोत्र तेमाने जैनकर दर्गान्य करू पुन्तको बांची कास्या हता छम्ती स्थापशिक पण भवव हती अहसिवाहमा तेमा इगाइ हता तेमाना बुद्धिनुं तेष वर्तु तंपसिक्षक बुद्धि हती विशाद्ध बांचन हतुं छन्छे तेमान सम्बन्धान विशादको शिवासना सुनाद्ध मृतद्ध-दार्श करोती प्राचीननानी ग्रहण स्वापनान यम करू छ

तमना रचन भवामी— येन नामार्थे आञ्चानतिवासाच्या समामधी प्रमा, धीसरमा प्रायम, प्रायम कामाधी सामुना सम्प्रमामा कामा माध्यमा प्रतिकार रूप सम्प्रम कान्यास सामग्री सीमाधिक प्रतिकार रूप सम्प्रम कान्यास सामग्री सीमाधिक प्रतिकार प्रतिकार प्रयाम सम्प्रमा, प्रतिकारी प्रयाम प्रतिकार प्रतिकारी प्रयाम सम्प्रमा प्रतिकारी प्रतिकारी प्रतिकारी प्रतिकारी प्रतिकारी प्रतिकारी प्रतिकारी प्रतिकारी प्रतिकारी सीमाधी प्रतिकारी सीमाधी प्रतिकारी सीमाधी प्रतिकारी सीमाधी सीमाधी प्रतिकारी सीमाधी स

# **विनयपर्मम्**रि

दिस्पात्री मागात्रमी पारण थी वित्रकार्यमी धवा तसने पारेणानी धेदा चैन सादिष्या विद्याना पेता करना मार मामां भार थम उद्यान्या छ तमा जातमहनन साम्रदित्तान्य धवा हवा देना कैन कामन भावनुं एक वारिक पन छात्र करतुं न तेनां मन्यत्र छमना निर्वेषा सम् देशना बात्रपा ए वर्षान्तुस्व माननुं मागिक पा तमा बाद्रद्वे. द्वावंशावार्यनुं मागानुं तीमन सत्तारन कर छ चैन तप्तिस्त्रान, काहिलाय्म्सन, चैनिक्षश्रीद्वर्षन, युक्सार्यन्त्रस्तन, सुनीमां बैत न्यायनो जाटका बेटको विक्रपेश्व करो हतो है प्रोस्ती उपाप्यसम्प्रीमा तक मन्त्रोमां मुर्कियन साम के बने बनामानी है उपर पत्र बुक्ट विकासनी पैठ तेकोर पता स्थायनम्, एक्टाना को सम्मयना गो। पूर्वा हे बेनावी मुक्तिम बन्दा मोरियन प्रमा के स्वाय बांग के से पर्यक्ष कम पुण्ड को सम्बादन के सम्मय विकास सामित्य कराय म होन बने साम उपाप्यायमेगु बैत न्यायोजनक सर्पे सामित्य उस्त्रम्य होस तोचे बन नावस्य के इस्स के !!

वरि-मन्द नेपारिक-साहिक शिक्षाणि संस्थत सुवारक, वालोह विद्रान, योगलेका सुरुपाय्य ने तुर्विनेचन स्ताविकसंत्री उपान्ताये हेमचत्राचाय के इसिन्द्रमृहिती गरंव सारी छे ने कैन बाहमको विक्रावसामां तेमले गुँपहो पहलो कोच्छ छे

क्षमानसम् देवकापरीका कान्याचीपनिका, वाम्यागिकमतसंत्रन सटीक, बतिकक्षम समुच्यम नवरहरूव मध्यानीय समापदेश बनतकपरीमाचा कार्मावद, ज्ञानसार, हार्निशत्-कार्विविकासटीक कमप्रशति पर टीका जानसार पातकस साममुकना कर्त्व पाद पर कृषि, अस्प्रसम्प्रियात सटीब, गुरुतावविनिध्य ने ते पर स्वीपत्र टीबर सामायसी प्रकरण टीबर साणे, णराषक विराक्त बतुमारी प्रकरण प्रतिमासतक बोगविधिक पर विकाण, व्यामानुस्तर्रेरिया नामणी लोपक टीरा सम्बद्धमान्त्रपरीका स्वाति क्रांत्मक्रमरिकत-शाक्षत्रार्ति समन्त्रव पर स्थादाराजन्यस्य माननी टीका हरिमारम्पित्त बोडसस्य पर योगावीपिका नामनी बाँच, उपवेसराहरपसाहीच न्यायाक्रीक, महाबोर कावन सटीक ( न्यायसंकतसाय प्रक्रम ), मानुस्करत सटीक, तत्वार्वकृति वैराप्यकण्यकता वर्मपरीक्षा सक्ति, कर्जिक्षिति जिल-केंद्र राज्य परम केंद्रि पैक्किसिक्स परमारम क्लोति पंचविद्यक्षिक प्रतिमात्वापन न्याव, प्रतिमा इत्यक पर खोराजवृत्ति, मार्गपरिश्वापि वर्गेर तेसचा मैंबो मुश्रित ध्येष्ट्रम मुक्ते हें, बले झंतनत व्यवस्था अवस्त्रहाँ निवरण, [समंतगदहत मान परीका उस वि वक्षक देवना बाइमो कोकना माप्य पर दि विवासीत खामीनी बाठ हवार कीकनी रीका | स्याप्रकृतकृत् क्षेत्रात्री-क्षेत्रहाड़ कारपरिश्च पर्वत कॉर प्रको कारकर ह जार कार्यर मगजनात्र विभिन्नात्, बादमास्य त्रिमृत्याकोक, सम्याकोक प्रमारक्त्य स्वाहत्ररहत्य क्रानावर्णन करायोत विरातीकरण असकारच्यामणी दीवा आगस्माति अन्यामर्वित, करन्यावसारीका केर पद्मानीत्र टीका तालाकोक विकरण वेदानतीतर्जन वैशानरति सटमकरण सेदानत तर्ज परिचार. सिवांतर्भवरी टीवा काँरे तेमनी अनुसक्त्य करियों हे

सायसाये केमना व समझ्क्रेन कतुमन बोगी शुनियो कानंदवननेय याद करणा व बोर्यूय, देवोय ब्रियी गुजराती सिम माद्यमी रचेक बोरीस सोर्यक्रोना थोबीस स्त्रामी व्यव्हें के क्ले

र परित भी क्रुक्तसम्बरीनो केन मध्यमो शरिक निरुष्ट बयमनो छाठमी नुवारही छाहित परिवासी निरुष

शादावींनी ज्यां ज्यां नजर परी है तह विषयमां उंगा उलस्तानी दरक तक हमणे सीवी है अन साहित्यमा कई पण दिपय पर हाय अवसाववा तमणे बाझी नथी सम्बी. बटी तेयो नि रहती होतायो अवक समुनाय पारियी समयने अनुसरी काम स्वेचेई हो तमना उपरेशयी स्व्यायज्ञ हजारो सम्पर्धी में पुरुष्को सन्दार बीची ने देशी रिपलिमी अंगनेमां मान्त्र है भा चरतु पाज्ञ बैन समाचे एक पैसी व नथी अपयो पण तेमने बात ताग्यों ने पुरुष के सम्बाय सम्बाय प्राप्ती पार्वी मुलकने कामण्ड उसर उत्तरवामां पण प्राप्ती बहुतत उत्तरक हो स्वयायना आवारों प्रमुष्क स्वयानी अन्याने अन्य होति हम विकास सम्बायों प्रमुष्ठी स्वाया अनुसरी अनुसरी अनुसरी मानानुं सर्वन पण करने हम के कि काम कामणे स्वयायन वह विकास हम स्वयायन स्वयाय

तेभोती-सानुभानी एक निकारता प पण छे के तथा जीनता जागता मंदरते समा छे हेमती पैछ पर ज शान-भेदरती बहन भाग छ जानी ने विहारणी अपन कोई धर्मता छानुए य कार्य नमें करते हमती पीछ पर ज गान-भेदरती बहन भाग छ जानी ने विहारणी अपने हमते हमती स्वयान्त्रना भागार्यानी मोटी घटतो छ तेभा तपान्त्रना स्वापक स्वापक स्वयान्त्रीयो भाग प्राप्ती प्रदेश के क्ष्मामा छात्रसी वर्षे सुधी—दिन्य स्थाप स्वयान जीन क्षमामा छात्रसी वर्षे सुधी—दिन्य स्थाप स्थाप मान्त्र स्वयान स्थाप प्रदेश के स्वयान स्थाप भागा भागा नार्या होयी, बक्ते हमा क्रियेण कर्षे छ क्ष्मते छात्र स्वयान नार्या होयी, क्ष्मते हमा क्रियेण प्रदेश क्ष्मते हमा क्ष्मते हमा क्ष्मते हमा क्ष्मते हमा हमाने हमाने हमाने छि ते माटे स्वयान हमाने विहास स्थापनी हमानी छै ते माटे स्वयान हमाने विहास स्थापनी हमानी छै ते माटे स्वयान हमाने विहास स्वयान हमाने विहास स्थापनी हमानी छै ते माटे स्वयान हमाने विहास स्थापनी हमानी छै ते माटे स्वयान हमाने विहास स्थापनी हमाने छै ते माटे स्वयान हमाने विहास स्थापनी हमाने छै ते माटे स्वयान हमाने विहास स्थापनी हमाने हमाने छै ते माटे स्थापन हमाने विहास स्थापनी हमाने छोता हमाने हमाने

माई वर्षतीनार्क का निवन्त कसवा मानेनी मने तक भाषी त वदान तमनो कामार मानुं कुँ ने निक्त्यनों के शति रही गई होय ते बदाब वायकती श्रम मानी का निवन्त्य पूर्ण कई हूं

C/o मूर्रेर प्रमासन वार्ताक्रव पार्वासंक अवदासक भीमक्रियासम : १९९२



इन्दिक्यसम्बद्धाः विकारित कार्योग्याविदिव्यक्षेत्र केनतालकानम् वैकारकांवती मारा विचारो, प्रसाम-परिमाया विविद्यक्तिक शीर्वमाळा संतह, वैतिहासिक संस संगद-न्यमाग ने देवकुष्यायक-निवेष, [वैकवानायो इसिहास] प तेमना सुरूप कुरुको ले

इटकी वर्मनी, प्रश्ति ईस्मांब में धरेरिकामां बैन साहित्यना बन्यासीको उत्पन्न काम्यानी ठैमनी देवा मोटामां मोटी हे

महाबैस्तुं सब प्रश्ने बाननी कंडी कोम प् बानमी कंडी काम मारे पोबोर्ड सीमैंबराए यहा तप कर्युं हुए न महातीर बचुनां बचु कर मीगाबी तेनी कोम करी हुटी. तेनले के बान गणकरो समक मृत्युं, करे उपरोध कामों ते सुपनां लानों, कारिए बाळमी राख्यों ने ते साहित्य मृत्यादिक ने माने कोळताई. परन्तु भीने दोम ते बैसराई बबा रुग्युं, बाली पारकी पुर परिकर्, मापुरी बोचना बनेंद हात ते मार हुटी तेटले केम्स्रिय को मार्ग्य कम्युं, क्या सहस्य के कमान सुरसाहित्य कामस्य साहित्य करी पर निर्मुक्तिको करीर रुग्य कम्युं, क्या सहस्य के कमान साहित्यती मार्ग्यमां व रचना पर्यत्र हुटी परन्तु कोमे क्योर स्वस्य कर्युं क्या सहस्य के कमान साहित्यती मार्ग्यमां व रचना पर्यत्र हुटी परन्तु कोमे क्योर साहित्य के साहित्य के साहित्य कामा सहस्य करने के क्या साहित्य कामा सहस्य करने के की विद्यासम्पर्शित हुटी कामा क्या करने क्या साहित्य के विकासवानों मोटी पद्धि करने मारान्त्रों वाली मानी न्याय पुन शक्त कर्यों तेमना पत्री करने अपन्तारिक्ता कामा करने बेल मारान्त्रों वाली बोहित्य बचु सहस्यामा निस्तान राग्युं कामी वालमी रहारण्योंका देवित्रानोष्ट्र करने प्रश्नेत्र करी पुरस्तारमा कर्युं

युग्यपान इमेन्द्रम्ति ने क्लिकाउधर्मक हेनन्ति राहिएमन पुण्यित करामां क्रमास नभी रामी, देवना समयां मारन दमा संदर्ध मापाना एवा दिक्कस बयो के त्यार पाने सप्ताचना व्यावार्षि देवा उसेरा करामा व्यावस्था स्वावस्था हम्मे हे देवन्त्रस्थी भी देवनुद्धार्थी, औ संस्कृत्यार्थी द्वारीत्रक्यार्थि क्षेत्रे त्यारा रिक्स सन्तुष्य पान माणी रिक्स विकास स्वावस्था रहारी सम्बावस्था विकास सार्वा करे नमा सर्वस्था मोजी क्षारी कालो सर्थी, कार्योह क्स्स्य सी देवन्य करतां देवना स्थान त्या पाने स्थान स्वावस्था

नेन शुनिभोनु शिगर य प्रचार मारेनुं प्रवन सावन छे निहार करता बन्धां हेमनी वर्ष गान्ये हार बनन हैमना शुन्तांभी वैदर्धक वयन सरकती ज बहे छ ने जनना उत्तर हेमनी युरहो लग्नर वाय छ के हेभी शुनिस्स वस्त्र स्वत्र पन हैसर याब छ आबी वेरीन वीरेक्ट्रो विहार-काली वर्गेलां बचा बारीसमा थी तमिलाव वीराहरेश प्रारिकारीयां वचा ते धोरीहरूलां (मयुर्जमां) जन्म्या हता ते बहुवंशी हवा तेमले मारविकासां कैत्रपर्म प्रशासना ते धोरीहरूलां (मयुर्जमां) जन्म्या हता ते बहुवंशी हवा तेमले मारविकासां कैत्रपर्म प्रशासना प्रशासना प्रशासना विशेष प्रशासना विद्या कार्यक स्वतिकार स्वतिक क्षत्र कार्यक स्वतिकार स्वतिक स्वतिकार स्वति

प्रभु केयरज्ञान पान्त्रा के हुत समयसरणनी रचना यह तेमना समबनरणमां, कार्यावर्तमां वेदाशिक विधानां पार्रगत, महातादी गौतम (इन्डम्ति ) अप्रिमृति, वायमृति क्येर अधिवार आपार्य नामार्ग नाम्या तेनो सर्ग मारतम् प्रसिद्ध हत्। तभोनी न समान समन्त्र सौ महानीर ने नेदोनी मृतिकाने सारेश्वपमे समजारी दुर करी अने व्यविकार प भी महारासदेव पास दीखा भौगीकार करी महाबैद्रप्रमुप् गौतमाहि व्यागार बाह्यजोनं गणपर स्थान्या. स्वायशासना रचन्यर गौतमहपि वर्षा भम्य गीनवस्थित्री प्रमुता गणका गीतवस्त्रीय हुता इता परमा मा सहावीरदेवे जैनकर्मनी प्रकाश क्यों कने चनुर्वित संपने स्वापी दनियामां तीर्य प्रतिनंतुं तेमने बीद हजार सायको अर्था, ग्रारीश हवार सामीमो करी एक ठाल ने भोगामात हजार बारमतबारी मारको बनाम्या अने मंदिरती सम्मानिष्ट कैनो ही बरोडोनी संग्यामी बनाना केमण बन साम कारार हजार बारतरकारी भविकामी बनावी, भविवार गणपत्त्र तया ते गणपरोना साधुमीर करोडोनी संस्वामां शावको भने व्यरिकानी बनारी. प्रमु सङ्ग्रीमेन्वनी बोव काम्या द्विन्दुन्तानमा श्रेष्टिक, उत्पन, उतापी, चंडप्रयोग, चैरक पर्गेरे राजाओए स्वीकार्या कने व्हावीरदेवना मळ बन्या प्रमुए ज्ञान दर्शन पारिजन लक्य समझान्त्री कामज्ञाननो रिक्सो प्रकार क्यों प्रमु शहारीलेक आगाद सृष्टि हारे मातानी कुलामी भाज्या अने पैत शहर तेरसनी मध्यराजीय बध्या असु महाजीरमत्त्राने केत्रस्त्रान पामीने जीन वर सुधी भारतरेशमां सब छोडोने धर्मनो उपरेश बीबो, गृह-चंडाल जातिने वन स्वाग बराहती अधिकार बनाकीने त्यांगी बनात्या भारते कामी दया साथ आलेव, बदावर्ष अध्यासकान बोगग्रान प्रगट वर्षे क्ले मानत्य संकोनां हर्याने द्यायी भरी दीवां स्थागी शहामाओने कतारी (दिन्तानमी बाधना देखोमां बेन्दर्मना प्रवार क्यों

# जैनोना इतिहास पर एक दृष्टिपात

--योगनिष्ठ नापार्य दुविसागरस्रि

जनवर्गे था जगरामां कनादि काळवी छ कैनो जगराने कनादि काळनं माने छे। परमेकर परमा मानानं अनादि बाळवी मानं छ। एकेन्द्रिय, इंडियन अस्ट्रिय, चतुरित्रिय, अनं ऐकेन्द्रिय सीनोने क्यों सहित संसारी बीचो महो है जनादि फरांची बीचो है अने तेओगी साथे बाद बर्म कम्मी है यस साने के भीतोन पुण्यनोगे सम्म जान ने नाने पापनोगे ह ल भान के पुण्य प दास कर्म के अले याप य बाद्यम बर्म के बार्चन बाहास बर्मणी नरकमा बनाय के अने बार्चन क्रम बर्मणी न्यांनी वार्तन काय के पण्य सहित अन्य पापची सन्त्यनी पाँत प्राप्त बाव के कपर बगेरेबी तिर्धेचनी पाँत प्राप्त काम के मनुष्यती गतियाँ भारपानी पूर्ण कृषि सवाबी मोक्स मके के पम मैनो माने के गुहरूबहैओ. टेक बर्फन केताबदी नम स्तोन कंगोचर को छे. बेमो स्वापीना पन स्वास्त स्वाने कंपन कारिया कोरतो याग को के तेवाने स्वागी सुनिको-सानुको कदेवामां आने छे हेमो सर्वक्रिक मात क्षेत्रक के महिल्लोना जपीन शासार्थ करे हैं। स्वागीयर्थ म्हण करनारी बीने साथी, आरपी-कार्य क्रोबार्म काने के क्रमे हेनी उपरी साजीने प्रवर्तिनी क्रोबार्मा अपने के वे सामुजीने क्रमे साजीक्रोक्रे कातानो करीर समाने हे ते क्याप्याम करेवान हे पवित्त साकुमोले क्यास करे हे बैनवर्म सामगता रक्रास्त्र बीमरीने आदिका सब गरिके कदेवामाँ भाने के बैन रक्रास्त्रों सानक सेव गरीके बडेवाब के सावकोने साव-संघ करे सावीजीन साजी-संव एम बद्धार्वेव संव करेवाम छे बद्धार्वेव संवते ती को ह को एस तीकी उच्चेत्र करानी समय भारतों के केन्द्रव्यामी व्यक्ति, संपद्धप तीकी नारों के है तीर्वकतो को पान के

चेश्रोस डीवेंब्स्टोना कस्त्रमां चर प्लानतिको क्या च्योप्पर दम, मन पहार, सब बाह्यदेव, सब प्रतिचाहादेव कले सब च्यादेव क्या. (चोलीस डीवेंब्स, बार प्रकारिं सब बाह्यदेव क्या बाह्यदेव, सब प्रतिचाहादेव ए लेस्ट शालका पुत्रनो क्येयाव के) भाषाहाची कर्नक डीवेंब्स्टो ब्यासा हना समयमां कैनोनी संसमा वे करोहना काखरे गणाती हती. यथात् कणसे वर्षमां घटता घटतां वि सं १९०५ काममानां कैनोनी संसमा बोडा साल गणावा समी पत्थात् पंतर साल पत्थान् तर साल कान वि सं १९८० हार्योमां कैनोनी संसमा वार साल पत्निस हवार गणाय से कैनोनी संसम घटवानो बनेक कारणी से प्रवस तो तेनोम् सवर्षमां बनास्ता विश्वक पौराणिक हिन्दु कोना रिवाब दालक कर्या सवा सामुकोनी सस्ता पटवा सामी हती, तेनक हिन्दु सन्वासीको, पर्माचार्यानी वेठ कैन सावकोने वर्ष प्रवसार्य फरवानी सामह वेष पर्य

कैतीनी इंस्सा वपवानो आरणोमा उपवास क्यो वर बयो, कैन वर्गक औम सिवासनी अन्य कोमोन जैन काश्वामी स्मवत्वा मटी गर्न सुस्त्रमानो जेम समे इने सुस्त्रमान करी शक्ते छे कने पोतानी कोमनी सस्या वणारे छे, तेसी कैतोनो पूर्व मार्ग हतो, ते जैनोप वन्य कर्यो, तथा जैन कोम व्यापारी हांताबी बौक्या, नामर्थ कनवा खागी अने पाठानुं पर्मेशनुन मुख्या खगी, ते अन्य कोमाना भाक्यसम्बर्ध पोतानी बान उपर उसी रही बीकी शक्ते पदी स्थितिना जानवी ब्यहान बना खागी.

विद्वार्थिय प्रस्कानी राज्यमी पोलानी बगोलारी बस्ति कोई के मुकेब्युक्त कोई प्रस्कानन की सिंदुना सुन्तानी पुरि से पत्री ते हिंदु आपनियत को तो पान तने पान्ना विद्वार्थियों के सान सिंदुनान सुन्तान के प्रस्का ते पत्री सिंदुनान सुन्तान के प्रस्का ते पत्री सिंदुनान सिंद्रनान सि

४ × × × × ३० विनोसी हो से गृज कराय कर्न कराय हा तथा कर ते स बैन क्यों शक्ते तथा कर्न क्यों क्यों बीजा चंचा क्यों क्यां कर तथा कर ते स बैन क्यों क्यों क्यां क्यों क्यों बीजा चंचा क्यों क्यें क्यां क्यों क्यां क्या

, x x x

बेतांबर कोमनी कने दियंबर कोम कोरिनी वसति कायारे सर्व मळीने बार काळा पांत्रीस श्रवान्ता आवारे थे. भी महाबेन्देव करने अहा क स्वारंक संप्रति सुमान समयमां जैनोनी संस्था बीच करोड स्थानामी हती. विश्वत्तान सवा अफगानीस्थान अवैत्वान आसाम बगेर अन्य वेशोयाँ पण कैतनमें पेशानानी जैनीती सरपा नमी इती. असोक पहेलो नीव इतो नण पाउळानी ते बन बयो हतो. बन्द्रमान तका कैन हतो। श्रीकाश्मिती पूर्वे माध्यम श्रीवेस कैन करे श्रूप य चार दर्जीमां कैनवर्ष प्रवर्तती द्वा तेबी दिक्रम संस्तु पांचमा, ब्रह्मा सातमा सेक्स सुधी इस क्रोड श्यमण बैनोनी सेव्हा इती. गुजरादनी गादी त्यापनार बनराज चलडी जी सीलगुणस्रातिने िएया हतो. ते केतवर्ग मानतो हतो कर केयपर्गने मान न्यापतो हतो. ते बस्तनमाँ उदाकीयर तरफना देशमां भामराजा जनभगी इतो. तेना बस्तवमां बैनोनी संबना पांच-सात करोड सुभीनी इती. बनायाद्ध राजा जैनमधी राजा असे. तेना गुरु भी हेमचन्त्राचार्य इता तेमगा बसतमां जनोनी सन्य पान करोड़ आधार हती. ते बन्दरे पण बोदा नगा प्रमाणमा नार वर्णी वैनवर्ग राजनी हती. कमारपाज शबाय बैन बायानोने मोखक तरीने व्यवस्थापित कर्या. कपारपाज पडी बस्तकार कर तेवपार गवरातना प्रयाना क्या. तेवना क्लतमा बेनोनी संप्र्या कर करोड़नी हती. ते बलने पत्र बेतापर अने दिगम्बर जैनोनु बोर पुष्पळ हुतूं, बैनो शरिब धर्म प्रमाणे युवादिक प्रदृति बुग्हा बल्हुपान को हैमपाळ प्रजैना बाळमी तथा रामानुवासार्थ हथा बहुमासार्थ बळी हैमोना उपरेपाची वर्म बैच्यव राजाकोग्य बोरबी जैनोनी संस्था पटवा झागी, वर्म बेन बॉगडोने रामानुत्र तथा बन्छमाधार्वे बैचान बनावमा बांडचा. धी हीरविजयमूरिना बलदार्वा जो बाहबर बारसा- हना समसमा कैनोनी संस्था वे इतोबना आग्नारे गणती हुडी. यथाद करासे वर्षमां घटतां घटतां वि से १९०५ काममामां कैनोनी संस्था बोश इसस गण्यता इससी पथाद पंतर इसस, पथाद तेर इसस इसे वि सं १९८० सुपीमां कैनोनी संस्था बार इसस पांत्रीस हुवार गणाय हे कैनोनी संस्था घटवानां इनेक इसलो से प्रवस तो तेमोच स्वयमंत्रां पनाइसा वैदिक पौरालिक क्षित्रकाना रिवान बानक कर्या तवा सामुकोनी सस्या घटवा कराते हुती, तेमक हिन्दु सम्यासीको, वर्माचार्यों पेठे कैम सामुकोने क्या प्रवस्थां परावानी सामद बंध वहीं

कैतोगी एंस्या वपवानों करणोत्त्रे उत्पान क्वो वं र बयो कैन विशव होम सिवायनी ध्यव होमोने कैन कताववानी म्यवत्वा घटी गई सुरक्त्यानो केम गमे सने युसस्मान करी वाके छे बने पोजानी कोमनी सस्या वपारे छे तेनो कैतोनो पूर्वे मार्गे हतो, ते कैतोर वन्य कर्या तथा कैन कोम व्यापारी होनाबी बौक्या, नामर्थे बनवा छागी अने पोठानुं घमैंसनुन मुख्या झागी, ते अन्य कोमाना शाकारणायी पोजानी बात उपर उसी रही बीकी वाके पूर्वी विवतिना झामधी ब्यान बनवा छागी

 इसिद्धास "मां बागारे छे के " भैत सामुको बेटछा बुक्तियामां कप्य वर्षमा सामुको परित्र जबी, करे बैनवर्षमा विवसां वर्गी सहर छे "

ओकमान्य रिस्के बढेहरानी कैन कोन्युन्समां मानग आपती बस्ते अगार्यु हतुं के ' वेद वर्ष बेटको कैनपर्य प्राचीन से करे बैनवमना कटवी वेदिक हिंसानो नास क्यो छे"

नि. छ १९६६ मां सुरातमां ब्हासमानी बेठकमां बच अपक अवपन्तराय नीकडेका राजामां अम्मानम्त्र दर्शका ते बसते महुम रोड भी अन्युमाह राजवीनी साथे अपकाशी बारधी मामसा अपने मने महमाने पयरिका. मनुष्योगु कप्याण अन्यसमी उपनेश आपनी हतो. अस्मानीय ते बसते मैंनोली उपमासा अपने व्यक्तिमान अस्मान कमा हता कोने कहुं हुता के भाषणा वेचा तरामुबोबी हिल्लानो उकार बचलाने हैं बन सम्बोमां मनुष्योनी तथा अरवार्गु कमान्युं हे पञ्च पंत्री करही मनुबोना तथा अत्यामां अस्मानम्बानी हमाने पहल है एवं बन साथों प्रोक्तर करीने अर्थ है

जिनोमां त्यापी शाहुको वर्षमुद्ध करिके पोठानी स्थाप दशामां अध्युक्त रह्या केमोद्य कैमोद्य किमोद्य करिक के तर का माहजीनी पेठ कहा कहा आहुं नहीं कथा कोमान्य सक व्यापीनोप सब मेटरी कैमोनी सम्या करे के तिने हरि करवा कहा उपायों धीन्या महीं, गृहक्त केमोद्र का संव मेमो करी के सकते कहा जाए पायों धीन्या गर्धी, करवा कर गृहक्ती मोद्या मांगे जन शाकोष्ट्र बातायों कराया गर्धी कर्म कर्म केमोद्र क्षा कोमोद्र बातायों कराया गर्धी, क्षा कर्म केमोद्र क्षा केमोद्र केमान्य करायों कराया गर्धी करवा कर्म करियों क्षा कर्म करियों क्षा कर्म करियों कर्म करियों करियो

पुरम्भारते एक बिस्तुने पुरम्भार बनात्वामां स्वयना सम्बनी ग्राप्त सनि है केनीए बोर बुन्य, सम्बन्ध बने वालोना करनी भाजपुत्ती एक एन अन्यवनी अनुष्यने केन कात्वा प्रवस्त कर्षों होन एक एर्ज्यहरीत परित्र कान्तु नवी, बेनोए कावपुत्ती केन-परित्रो वरणवानां विरोत स्वय वीपु छे दिन्यां बेनोना सम्मन क्यारे स्वयंत्र इत्यार मदित्र है भा बेनो वित्र है से बावजानी क्यान पांत्रपार्थकों करे छ उपास्य तथा देशसर क्यावे ह स्थावना को बैन एर्ज्यहासिक वावजोनी क्यान द स छ पुरम्बमानेनु कावजैन बन्याय से बैणवोनी ग्रीक बन्याय है, सने बैनोनी बना करनाय छ

वैनोमों भी मदबाहु त्यामे, हरिमदन्ति क्रिक्यानसर्वत्र हेमचेपाचार्य महबाही, सिबसेन रिवाइन उवाप्यायत्री-सर्भनयनम्री भवलेक निवसक कुंबकुत्वाचाय करि कनेक काचार्यों वर्ष् गया छे तेमीए सर्व विषयोना क्लेक प्रेको छन्या छे बैलीनां छीयों सिदायक गिरनार. बाब, राणकपर, समीवशिक्षर, पात्रापुरी, अवगवेन्युक, राज्याही वर्गेरे कनेक छे हिमासमा पण बेन तीर्ब से कालुक्सा बेनो वसे से हिंदनी पार दिसाए बेन तीर्बो छे भैनो ब्यापारी, धनारच, भौमंतो, चतुर, कमारक गणाय छे इतकारी सर्व धमनाव्यामोनी अञ्चल देखीने केनो पण कागृत बया है केन कोन्फरन्तो, सोसायटीयो, परिपदो परेरे भराय है पण तेमां जैनोनी संस्थादिय माने तथा ब्लेतांबर दिगंबर कोमना तीर्य कवीमा-माहासहि पतान्वा ते बाबत कर्प स्तास आपना असक एस अपार्ट नहीं हेगी तीवोंना हगडामां बैनोना अस्तो स्पीना बरबाद बाम के बैन वार्मिक ज्ञाननी बृद्धिमाँ दिशंबरो जेटके पर्मामिमान श्वेतीवरा क्का पूर्वक शकता नहीं, तरेह केने यह बरसमां वे त्रण वसत सीर्थानी यांग करनी तवा दसोब एक वैन-पुरतक्षमो केटकोट माग बांची बबो, तथा दररोज गुरूनो बोध सांगळवी दररोज गुरुवर्शन तथा म्पादकानको साथ म मळे हा वर्षमां चार गांच वस्तत म्यां भाषायाँ, सामको, होम त्या गुहदर्शकां मर्च, अने केएपर्सेनु व्यास्पान कोएपी स्वरूप समज्जुं, जैन पर्मनी अहा वारण करती, अन अन्य पर्मीमोना वर्षनी तींता न करबी, अन्य ब्रिट्डो बोरे पर्मनी चवडी करवामां ये ये उपायी छाण करे ते प्रमाणे पोते बैनाय पण धर्मपदिना उपानो प्रमण बतना को व प्रमाणे बेनो समय विचारी कर्मभोगी भई वर्तके ता विभयामां केनोनं करितन संरक्षा कहते कने कन्य पर्योकीना आजसण-समस कोरेथी क्वी शब्दो

र्यकरावार्य, राजानुवावार्य, बद्धमाचार्य कार व्याचार्यित परस्पत्ती तथ संवर्धनी मान्यता मिम-मिन्न होना वर्षा तिम्मेर प्रोक्षती मान्यता कानुकर गुरियोचा कार्य करिन पोतानी करी बीची छे प्रमु सर्वक महामेरदेव केम गरिवारिक गान्यरोन सुवियोची सम्बन्ध कार्य कार्यम्, तेम केमानायां वेरोजी मुवियोची केन्त्रमालुक्क भर्य करी वेराविक्ती केन्त्र तमान्य प्रोक्षता कार्यमाणि पूर्व कर्य छ कर्य करी मन्य ते हो तेकोने ठे स्वाधान्यक्रियो कार्यमा केन्त्रमाल प्रोक्षता केमोनी कर्य एवं तथ छ । स्वाधानक्षतान्यस्पत्त कार्यस्पत्त कार्यस्पत्त केन्द्रमाल प्रकार करी छ पर स्वाधान्यक्रियो कार्यस्पत्त । महामा क्षेत्र कोर्य केन्त्र विदेश करीयोच्छा दिवक्त वर्षस्पत्त केन्यस्पत्त मन्यो-पालो निर्देश छ वर्षस्पत्त करी एक्सो, वेरिक पीराविक्त दिवक्त वर्षस्पत्त क्षेत्र करीय छ केन्त्र स्वोधाना सर्व स्वरंगित मन्यो-पालो निर्देश छ वर्षस्पत्त वर्षस्पत्त कार्यस्पत्त क्षेत्रस्पत्त कार्यस्पत्त स्वरंगित क्ष्यक्रमाल स्वरंगित स्वरंगित स्वरंगित स्वरंगित कार्यस्पत्त कार्यस्पत्त क्षान्यस्पत्त कार्यस्पत्त क्षान्यस्पत्त कार्यस्पत्त कार्यस्पत्त वर्षस्य सर्वेत स्वरंगित स्वरंगित कार्यस्पत्त कार्यस्पत्त करिया वर्षस्य कार्यस्य कार्यस्य

वैत्याको क्याने हे के राग्द्रेपाँद मोहनीम क्स, बानास्तीन व्हेन्प्रसर्णीम क्ले कंतरान ए बार बातीकर्मनो ज्ञान-मानसमापीयो सब बता सर्व विवर्त संपूर्ण प्रकारक पत्र केवस्थान प्रगाउँ छे देवी नेत्रसम्बानी राजिकर महानीर कादि सर्वजो का विकर्मा प्रगटे हैं तेमी बीतराग होबाबी तका सबद दोनावी सर्ववा सरवयर्गनो प्रबद्धश करे हे बन्ते हे व बैनवर्ग है सर्वद्ध केवसीमोनो सप्टेश है स्वय बातम्यकेत के अपोर स्पारे दुनियामांची सत्य वर्मशाकोमां कारावर्न मिश्रण दाय के खारे पवा सर्वेद्र दोवेदनो प्रमटे हे ते पुनः सन्दर्शनो प्रजाश कर हे तेथीनो बक्त ते प्रमुख आनवी गरेख होलाबी है मागम-सिद्धांत तरीके होताबी बैनोने है बेहोक्स बाम के बने हेबी हेना पूर्व समक्ती मानामिप प्राची कोरेनी पण रूपयोगिता रहेती मबी. वर्तमानमां वे माच होय हे वने वेबी पहिली काओ कोरे समजी क्षके हैं ते भाषामां सर्वेज शीवकर उपरेश कार्य है सर्वेज बीतराम औ महाभीरप्रमुख केरस्वान प्रगटान्सुं, अने तेथी सर्ने बार्च्यु अने सर्व देख्युं हे प्रमाणे वर्णदेश बीचो तेवी तैमोना बचनो ते वेदी-भागमो सिर्दालकप वर्षा है व्यारे तेथोनी बाणीकप शुताबान रखी वहीं परण से पत्नी उत्सरिगीन। जीवा आसूना क्षेत्रे पहेश क्यानाम (के वे बेगिक विशेषसरावा इता ते ) तीर्वेडर ठरोने बरा. बैमिनी बादि बैदिड ऋषियों को के के सर्ववा राखीव नहीं उलकारी भनुष्य एक्ट्र वर्ष शक्तो नवी. मार्र देवो प्रमाणे वर्तेषु जोद्राए, मस्त, धीरेशा, वाय क्रोरेशा ब्रावसा क्समेको सरक्कान प्रकारों क्ले तेमणे देवो रूप्या जैतो को के नारी भारत, बास, केनिसानी करव प्रम वर्ग त्यारे सत्य देवी वर्गात् सुच्यवाननी प्रकास वर्गे, तो अवसाविक योगीस तीर्वकरोप ज्ञानस्थान समावियोग भारत्ये, सर्व रागद्रेमादिक दोवोनी नावा कर्ये तेवी तेमना छव भारमार्गा विश्वन क्रान अवर्थि संपूर्ण नेजव्यान प्रगट्युं, वले ठेवोलां वचनो ठे नेत्रभुविनोक्स्य अर्थात् भागमी-क्रये क्यों है कैनशाकों के एम यानवामां युक्ति अनुसकती समानता के सर्वत्र बैहाराग-कदनी ते व **प्राप्तास्यों के प्रग कैनो हरीकार ह** 

—" विवापुरद्वांदर्गांनी "



# तपगच्छनी उत्पत्ति

क्तक-श्वनिराम भी दर्शनविजयमी ( दिन्दीनाण )

निर्यस्थाः थमणाः मेष्टा शीरवस्त्रीयदेशिनः । हानपुरुजास्वरोगपच्छा जयस्य भी हानीचरा ॥ १॥

तपाण्ड पटके भगवान् सहावीर खामीची प्रारंभीने व्याव सुभीने। अमणप्रवाह कने तेनी उपस्थि पटके अमनोमो, सपोग्रामी विशिषता कांकेसतो, हरिक्रास

#### भगग-संप

वि सं पूर्वे ५ ० वर्षे वैश्वल छ्रावि ११ ती प्रमाते समय मासान् महानीरे समबस्यसमां वेसी सापु, साष्वी, भारक वने बाविका यन पार वानि व्यवस्था संबोधी " समय—संघ भी स्थापना क्रांते. ते समये मासान् महानीर कपूर्व लागाने कीये निर्मन झावपुत्र ' यहा शाहणिक मामानी प्रसिद्ध हता रेतम च समनो परिवार पण " निर्मन " विशेषणानी व विशेष प्रसिद्ध हतो.

A अन्तरो पि को राज्ञासको राज्ञानै स्थाप अनेतरासुँ निवेद्विपुत्त एतदकोच— वर्त देव । निर्मादो नारपुत्तो सबी केंद्र राज्ञी क स्वाचारिको च कालो कस्तरी रिज्ञानो सबी केंद्र राज्ञी ——दीस्प्रीकाव ।

१ "निमन्द-कारपुर सारे चीड मचीमा नीचे प्रमान परकेशो है --

B. देन बद्ध उनका राजपूर्व करो क्यू वृष्ट्यां सामग्रीराज्येका रहेकाविका प्रदेशस्ति स्था। राजपा-पूर्वः वास्त्रा प्रकारियासस्युतः, बंजवीवीयुतः, अविद्यान्यवस्याः वरूपः स्वत्यस्यः निर्मानो स्थापनः

C. युग-काविष्ठतायाः । —स्ययम्बन्धानया यक्ष-१३ स्रोह-४१९ ।

E. मण्यान् बोठसपुत्रमा विरोधी ६ वसांचार्वी इता. १ पुरम्पादाप २. संचार्यनोद्यास, ३ संजयीनदायुत्र ४ व्यविदेशसम्बद्धः, ५, वहच्चानामः ६ विर्माणकायुत

<sup>—</sup>पिकार्यप्रस्त १-१-१ ११-१-६ । १-१-७ ॥

बा उपरांत ते समये बैन साधुमो भगन (निर्मन्त) वा<del>वेशक व</del>नगार, गिसु, प्यागी,

- ९ अपेक्ट राज्ये रख परवा साथे <sup>श</sup>र्थ या ने जनी पर जान सावई पत्र हे
- ९ मःविवेच बंगह भ-वीम-वीनची भित चीनरहित. शहरिक्विची नगाव.
- २ कञ्चलस्य आसे अनुरक्तिमाञ्चामा पैताओं पन्यः श्राण सनुष्यान्यसम्ब सनुष्यः सनुष्यः सन्दिः सामानि ए च रोते सनोकत्त कस्य सम्पर्धाता अने सन्दर्भ (चर्चेन, सन्दर्भिया) चौत्रीक्षीनं तथा वस वैद्यासास्यः)

ए प्रश्न शिक्ष कर्ष वस्त्र प्रश्न कर्ष क्षित्र क्षेत्र स्थापना । स्वयंत्र शहुकोनो शोषक के स्वयंत्र शहुकोनो शोषक के

त्रभात् अञ्चल स्थानक समय प्राची पन अगरता खुआ हुक नामानकारण पास्त्रमा प्रस्ता स्थान सम्बद्धमा व पद्धमा हता. नि छ १३५ पक्षी दिनम्बर नैन सङ्ग्रहोए वा पक्षमे नवार अक्स कोई है

प्राचीन बेकेटर प्रम्पकारीए विकासकारी- निभ्यतः योजेटरम्पी " स्वयति ध्रमार्थं बस्योपी र्यनोपाः ॥ क्यारे वि ए १३९ प्रकृति अन्तरस्यास-वर्धनिष्ट्-प्रम्प तथा शैकारमञ्जा कर्यातीए वैनविर्धन्योव विकास, प्राप्ता कर्युक्त (जिल्ला) प्रस्पति वराहारा सुनन्त वर्ष्योपी भोजवारा हो.

अस्तामा व्याप्तान मार्प्यन्त विकास विद्वारों एक पूरन आवितिक, धंतवी, कृतिक वसपूर्ण (अवेती) विदेशी वाह्यसारको व्याप्त करवारी व्यक्तिकार वर्ष के परन्तु प्राप्तीन काहिक वैकानस्वोती असलावार्षी काही के

A. चाड —रिकारो ध्याव में परिवाहोंने देशन प्रत्या वर्तना वर्तना वर्तना (बोचो प्रश्नित तीह, वर्तन्त) व त्याने चार्यक में डे जयो दि आयर्थ औम, वर्तन्त्र) "पुळ्यार"मा इडाक्ट्य कंक्स में चार्य में मा "मार्कान्य" हि भिन्न मानु डे चार्य प्रवास माम्रात्या अनेक्स्तानों क्रावेद्या मान्यात्या अनेक्स्तानों क्रावेद्या मान्यात्या अनेक्स्तानों क्रावेद्या मान्यात्यात्यां प्रीयद तम क्रावेद्या मान्यात्यात्यां प्रीयद तम क्रावेद्या अनुवाह केंद्र मान्यात्यात्यां प्रीयद तम क्रावेद्या मान्यात्यात्यां मान्यात्यात्यां प्रीयद तम क्रावेद्या मान्यात्या डेंद्र

B. चतुर्वात वर्षतम्म जैननप्रयोज वर्षय योजस्त्रामा उक्रिकेत हे हे मेश्री क्ला अर्थ पात्र यमेरे उपक्रमण प्रतित हता.

कर्महर्त्वभव्यक्तिमाम निम्मका-एकतादेवा क्रिक्टित ।

D. ईन ताहमी वर्गीय परियामी शुळ रिरामा सन वर्गकरावन गरिष्ट प्रमे हे. ब्यहर को प्रश्नी व केर्या है तरहार के, पर वसर क करा किर्मन प्रमुक्त निर्मा वसर के करा किर्मन प्रमुक्त करती वर्गी एक प्रकार के हैं । परियान पर के या या दिए सकत पर केर्या है सिन्दा करवा करते करते वर्गी परियास करते कर के करें वर्गी परियास करते कर के कर के कर के प्रमाण करते कहा है वर्गिय न्यास्था कर के प्रमाण करते कहा के वर्गिय क्या करते कर के प्रमाण कर कर के प्रमाण कर के प्रमाण कर कर के प्रमाण कर के प्रमाण कर के प्रमाण कर कर के प्रमाण कर के प्रमाण कर कर के प्रमाण क

निर्मान अन्यारा पण क्ष्या, पिरासा श्रम अनेम्मराम नरानर परिवह को व उसने हैं काम है के बाधानम-अन्द्रातीओं वादी सम्बा गड़ी तैय विर्मालों का साम वहनु होता. श्रमण वैसारत

करि, महर्पि, माहण, मुनि, स्पित, सपस्वी भादुर्वयमिक, पेचयामिक क्ष्म क्षपणक रहायाति नामोसी पण बक्षित होन पर्चा अनेश्व प्रवाणी बन्ते है

### प्रक समय-मेस्साओ

मगनान महानीरना पुगर्भा आपणने जग सानु-संस्थामोना इतिहास मळे है। आजना प्रणे फिन्हानां साद्रभा च त्रने सापु सत्वामांची उत्तरी वानेस छे. ते वा प्रमाणे —

अस्पान बहाबीर स्वामी पहेलांबां कर असपी अलुवांतिक वर्मवास्य सवात के तैयो सर्वता हिंसा- अन्य-स्तेय-बहिजाबाकसः स्थापस्य चार बम-महाप्रतीन पाकन करता इत्या, ममबान महानीर स्त्रामीना किन्न असनो पांच कावका महानतवाका है जेवां धर्चवा हिना-मुवा-स्तेच-सबुव-परिप्रह मुर्ज )ना स्वापवप पांच प्रशासनीते पार्वः के

बार महाबत्तवाका असबी विविवासी बब्दीमी परिसोग करे के वस कर्तासांबी बार कर्तान सेने छ पाँच महाजनसम्बद्धा केन प्रमानो रुपेश अरुपानकात्मा अने वहरिजने पोनग आहे एउटा च नजी पतेरै हे वर्षे क्यांत्र वेका वर्षे के

A. अक्टान बहाबीर स्वामीमा समने अन्तान कर्यवाच्या चलावीन चमवावा केशीस्वामी वर्गेरे अनुवी नियमान क्ष्मा केंद्रे शरून बक्त भी प्रत्याचनका सत्त्र वर १३औं स्थारित के

B. यौरामुख्या समेक्षे पार्ट्याम केव आस्त्रो विस्तान द्वारा एवं बीज प्रश्नो साक्षी पूरे हैं

- बो इसक केबोरीमी प्रस्तावना C अवस्तित अध्यास १५ मां नेवले नहीं ग्राम्बतास "महाजातनो " हं वर्षत के का महाजातनो चलुर्वात वर्गरावा केन भवतो है जेनो वैरवाय भारतावात कर साथ स्वाय है ( अवस्थित सविता प्र १९३) --- वि कामगाञ्चात सम्प्रतित सम्पन्न प्रकृताव

भ क्षेत्रमा, क्षाप क्षाप क्षाप ए होद तरानी क्षेत्र धारपोली पर्वाकालक क्षाणे से

बालक्षणानिर्विक गाला ७९९ भी शारिस्थील दीरामां क्षरणकरों कर्व तपस्ती नवें है का रीतं राजाकरणा रामावरणा सिर्वायालयम (जाराग्यामानानिविधिः) रिम्पवस्थाना (अन्यापरिविधिः सामा wo() महनावसम्ब तथा घोषावरी स्थाप (तत्त्वांस्थाप्यकारितः) बहेरे रेजास्वर अपाणे प्रतिक्ष से निजमनी तबामा राज अपनव भी शिज्ञरीन दिशानर एक प्रसिद्ध बेतामार मानार्व से

भारकी क्लू रुख होदा कर्ना निकासी बीजी सबीमा रिजनोए सप्तकनो अर्थ दिसम्बर-साब कर्व है ते तेजोती अने विशवक वा इतिहास सम्बन्धी बद्धालता हे.

भारता लामहत्रहा दिवस्तर विद्वालो का सम्बन्धात प्रमाणीमा काबारे तरत साबुधीने कापकड स्थाना सके के

व्यक्तिम सहान्त्रशेवकारी अञ्चलको अधेप प्राथव तथा क्यी सीरे अस्ति करे है हा दि विकासी देशोने पण विष्यवह माने के

मा तैमान प्रतिज week के के...." त्यावपारके वेधे राजका कि महिन्नति ! " धनि वापान स्वयंत्री कर्व तम बतो होन तो का कोकार्वया बरायकारी बहेला नाम सब्द या माने सकतामां अली है सार्वत ए के के--वाक्यक ए एक्स्प्रमान मेन बेट्समार खावां य नार्वातर के

- १ ते समये मतकात पार्श्वनाथनी परंतराना बारण—संबर्धा प्रधान कार्यार्थ "थी केशी स्वामी" इसा तेमणे भी इन्द्रमृति—गीतम गमपर साथे विचारविनिमयं करी मानान व्यवसीरना धरसनमाँ प्रदेश कर्या. तेसनी क्षित्रस्य वर्गका शाखः "पार्कनावर्गनानीस् " " उपकेत्रसम्बर्धः सने "क्ष्मणसम्बर्धः ना माने महाहर के का द्वेतांकांच परंपरा छ
- २ समय भगवान ज्वाचीरने भगितार क्षिणी गणभर इता भगवानमा मोध पडी है बरेफना सापको पाचमा समस्य की सर्कारवानीनी कालानों कानी रका से की सर्कारणवरनी पर्रपरा पण भागोरे भोतान्तर सावस्थको विषयान छ चेना ८२ राष्ट्री बया इता. तपराच्य प का ब परिपरानं भी के इसकात पण हेना अ फामों के
- ३ सरकान सहाबीरना ग्रन्थस्वपणाना शिष्य सनै पत्नी प्रतिपत्नी मैससीरन गाँधाळ " भाजीरिकमत <sup>ग</sup>नी स्वापना करी. का संस्थामां नागा रहेगा मारे प्रकांत बाज्य हता. कांतर बीचन गमे तेर्व होस. बाह्य बीज्जर्स विसवस्थाने महत्त्व वपात हत. <sup>च</sup> ते आवश्विक सावसंथ पण गीराज्यना पूर्व पड़ी भगवान महाबीन्त शासनमां भाषी मन्द्री गयो. प्रतांय देने विगम्बरपणाना भाग्य दर हतो. ते भागत सप्रतासमांधी वि स १३९मां <sup>1</sup> दिगम्बर <sup>9</sup> संबनो प्रादर्माव बसो. बा संपना नाज मुख्यंत अविवर्शन (वि. स. ५२६) यापनीयसेव (सं. ७०५) काय-

वीद यंत्री कराने के फे--मकरीतुम बोधांके समसारी अने दियावरीतुं सन्य अतर बाती सर्वे मर्ग बारीओं ता क क्य प्रथम के केमा बीजा क्याब बीच मिल, श्रीमाम (अल्परण हामाने शीचे ) विसानी अन राज्या कीजो जाबीचित्र श्रामीचे बहेर वर्ष हे

महारम्य १---- । तथा -१ --१मा कथा किरिक्सो वी औरव से व्या दिविन्त्रो आर्थितिक स्त के पारकारत बंदीक बादको है

<sup>-</sup>श्रीहक्त एन्टिक्वेरी बीजी श्रीमास सम् १९३

एक बीड विद्वास तानील भारतमा प्रार्थान प्रविभवेती सम्बद्धां साथ स्वयं राज्य के के कि विस् ध्यानी रिर्माण क्षत्र अपनीतिक एक के विभावता विकास के से पैकीमा विकासी करिर्मामा अस्त्राची हो बार्ज विश्वविभागीओं पर प्रमाणित अल है नियमिनांकोंने। प्रमाण साहित महिल स्वाप्तर विदेश हत्ते करते भावे दिया दियानी। संसामी क्रिक **छ** 

<sup>-</sup>तिय सबीत बाव को भी बी एन कम्पना १९३१ इस-१५ भा प्रमान भाजीतिक प्रमानने दिगमनर कप्रदाननी नर्राते अधिनेक्यको स्वाहिकन करे हे.

रिकार बान्य कार कामनाज्ञात अभिनेतानी ना आकरे हवे कार करे के के—आर्जारिक अ महारिके रूपको एक स्थान बायराम का फिन्ह बालाना कोर्ग्से का विकार संग्रहाओं समाविक है। W77 W7 1

मा राष्ट्रीची पन आर्जनिक वने रिकामरीची अजेरता तथा के

संष (सं• ७ ५) माषुम्बय (सं० ९०० हनामा ) सरनपत्र (सं• १५७२ ) तेम्हपैय (सं० १६८०) क्षते गुमानपत्र (बि० स० १८१८ ) वर्गी क्षतेक मही-पेटा मेता छ

—पन्सार्क्क्रेपीटिया कॅएक रीमीबीसन एड एबिक्स, वो० १, १० २५९)

#### निक्यमेद

गणपर्यका तवा बावक्तंत्र (कववा युग्नप्रमान परंपरा) एम महानीर-अन्तप्रधाना व प्रवाहो छे का प्रवाहो बात्तक्तमां संपन्यक्तवाएं अभिन्न छे, नाम चारिन कमे धुतनो स्मवस्थान अभि भिन्न भिन्न छे तेमां निज्ञा, आचार, स्मवहार अने सिखांत एक व प्रकारना हवा प्रदेश कोई साधुनो निज्ञा आदि विकामां मत्तमंत्र पढे ता ते जुदो पन्ने अभीद नियमो कनाती मदोन मत स्वाधित करतो हतो. आ रीते वैसनिक्षंपदी ६०९ वर्ष सुभीमां सात (आठ) मतो निल्ह्यी बुन्या हता सनी मामो अप प्रमाण छे

- १ पी० नि० पूर्वे १४ वर्षे बसाव्यिप बहुरत" मत सम्मन्त्रो
- र वी० मि० पूर्वे १६ वर्षे तिप्यगुरते ' वीवप्रदेश" मत परमञ्जी
- १ बौठ निठ सं २१० मां आपक्राचार्यना है। प्योबी "अस्पक्त" मत बान्यो
- ४ भै० छ० २२ मां का म्ह्यमिरिमा पोक्सा शिन्य क्रीडिस्थना क्षिप्य अधिमेत्रे "समुखेदिक" मत $(\pi_{\rm cump})$  ब्रह्ममो.
  - षै० दै० २२८माँ আ० महागिरिना किप्प वनगुराना छिप्प गैगक्त "डिकिय" महास्वापी
    - ६ भी सं० ५८२मां रोह्युते "त्रिस्कि " मत स्थानी
    - ७ बी० सं ५८३मां गोष्टामाहिङ "सबद्विक मल पस्राप्मी.
  - ८ को नि स ६०९ (वि० सं० १३९)मां सिक्यमुतिए "कोटिक' (विगम्क) मठकम्बनोः
    - —(मारचक्रिपुष्ठि, ग्रावा ७७८ वी ७८८ ग्राप्य ग्रावा १२५ वी १४८)

व्यामांची क्रिनिव सुचीना भिन्दवस्थेते भारा पान्या कम्मे बाकी रहेम्य कण भिन्दवस्थेता बेटिक (दिसम्बर) मां मञ्जी गया पटके बीठ निठ सं ६ ६ मां प्रवानतस्य एक स्र भिन्दवस्य स्वी होय पम छाने छे

मा सते अश स्पातन् वहारीन्य शास्त्रको सिर्धातमेत तथा निवामंत्र को निकृष्या छ तेता स्थापकोप समापनय स्थल निकृष्युं (गोरायुं) छ मारे तेथा "निष्द्रवर्ष मनाव छ था साते प्राचीन बैनसंसनी सिन्धी शासानो छे

#### गुज्यमेड

च्या व रिते सम्बास् स्त्राचीसम् धेषमी बीवा समेक च-विसोती मेन्ही हो के "गायामेन् " दिने सम्बन्धित के बीवी रिते ब्लॉबर दी का एक एक बैक्समैना प्रचल स्मेनी स्वसन्ध-मीति के

कैन इरिक्राममें नहीं बाजनारा 'शन्क' शन्दावी मात्रीन कैनसंबर्मा पण विरोधी विभागोनी कम्पना करी स्त्रे के किना बससविक रेटे ए कप्पनाची ग्राट कप्पनाओं क के

भावनी गरनपेट क्षेत्रती स्वरत्वा सारे बेंग्सराध्य सक्ते क्योतरा, क्रकेस्टर, स्वयव्यव्यास स्वरी स्मान्त्रपोत्ती ते ते दियागती बवानदारी छापे नीमगुक को छै था व स्वरत्य-चांक प्राचीन स्वरूग स्वरू छेपती छक्षिम द्वासी इसी प्रत्ये स्वर्तीय वर्गस्यपारती ह्यदिवा मारे देश गाम, विधाद छक्तिय सावार्थ के स्वरू द्वासिय्कक निस्तियो व्यवस्था वैतर्धवसी एग गच्च, कुन तवा स्वराधिन सिमाग पास्या हता

सीराष्ट्रिका रुवानामधे (राज्ञीकानी शासा) राज्ञीकाका, प्रेत्रपूर्वित्तका, क्रेमाण्यका, पंजाससी, पुज्याणिका वज्ञाससी चंता समित्रज्ञ कार्यनीका व्यासीर्का कंतरिक्तिका राज्याकेका, क्रोडिकारम, वार्य, वासारी मण्ड चंड्रक्ट, राज्यांमण्ड वयन्तीराक्षा चा क्रमो उपर्युक्त कवनने विकासमें स्वष्ट करे के

भा राष्ट्रीमां न हतो सिर्वालिय के न हतो कियानित, दोक पोलपोलामी कक्षामां हो। कैसकाने व पुढ करता हता श्री काविकायनि बेटिंग से २५५५मां पोषमानी चोच करी हो होके पोष रामी मा विकादीय करामीने व्यक्ति तीचे वरस्थवा परमान्त्र, चेनो सर्चानुमते स्थोकार वर्षो (ए सुराक्ष्मीकवादी रिकेट तपसाचनी माना च्यापिकी) पटके समय हिट चटे केवारो मार्ग दोकुने मान्य व रहेती, तेमां मार्गभूते क्षावहाय का हतो

कदाच एक भाषार्यमा व्यक्तिम स्ट्रो पहे हो "बसुक बाधार्यनु माम कोई हे" "बस्य बर्जार्य भाम कोई हे" यह हैमनो व्यक्तिम यम सर्वमान्य रिश्चर स्वीकारानो हतो.

क्षेत्रसम् ११मी एरी सुबीना प्रदोमी परप्रोमी स्तरोमी उपस्मा नहीं के बेदा बच्चीर बर्वेड्समस विकि कम्मामक सामानिक, स्वपंति व्यक्ति स्मीरमी बीजम के

निकारनी ११मी छरी पर्छना राज्ये उत्तरना बच्चिक राष्ट्रीको मिल के के वैद्योग केटकाड क्यमंत्रे जग तिवारितम्द के मिलामेदने की हुख बदया के युटके का राष्ट्रीने प्राचीन प्रफोनो कोटमां सूची न कामा प्रमान ८२ वर्षकार्ता स्वराज्य कंप्यटराष्ट्र क्रास्तराष्ट्र प्रवर्षद्वारण्ड, केटियाण्य कोटमा कलेको नहीं बा उपरांत आयारे पण बे ८१ गण्डोली सामग्राटी मुळे हो हे विकासी बीजी हहशायीनी, एटके बर्बांबीत ६ केमां पणा असबी राष्ट्रोली मामो इन्साबां नबी. हेने रबाने बना राष्ट्रोली मामो दासन करी देवामां आयां के

(८४ गण्ड मारे जुक्तो "महाक्स्प्री समुज्यम " माग रै, परिक्षिण्ड-५ )

परन्तु पर बात निर्देशाद छ के—निन्दुनभेद प बाताबिक भेद व छे बने गम्छ भेत प् इस्तिक कववा पर ब गम्छना नार्मातस्य भद्र छे हवे व्यापण सुद्ध दिवन उपर कार्बीए —-

# निर्धन्य गच्छ (१)

मगबान् महाबीर ' निर्मात्र जातपुत्र " तरीके सम्बामित मता हता, एटके तमनी मिश्चर्सम पण " निर्मात " सरीके क प्रसिद्ध हतो. (बीरनि॰ पूर्वे ३० वर्ष)

भा रहा देनां प्रमाणी---

- १ विन्यागमीमा रक्षान स्थाने निर्मेश्व राज्य उन्धिसित छे जेतके—न कृपाइ निर्मावार्ण निर्मावीण । भे इमे बम्बलाय समन्त्रा निरमावा विद्वारित (रविश्वतवधी), निरमावार्ण महिसार्ण (यावैकासिक सूत्र) कोरे.
- २ तम्स कल्किन्दियाय भिन्न निर्माय देशिक बादा (मिक्रमनिकाय, सामगामगुष्ट) गोधाञ्जनी तेबोक्स्यान्य प्रसीरने अनुस्थाने भा वर्णन करस छ था वर्णनमा सवदान वसनतुं यम स्थल छे
- २ फ्रीसाम्ती शत्रा प्रदेनजित निर्मेश्वो (श्वेक जन साधुओ) ने नमन्दार क्रम्तो इता. (दीयनिकाव इन्द्रिका होट्टोरिक्ड नगदरको, यो १ पूर्क १५१)
- गोशान्त्राना यत प्रसामे निर्मन्त्रो कस्तुष्ट (चैतांबर सानु ) इत्याची अञ्चलियांनियां समाधिक छ (बानु वास्त्रामसाद कत महारीर )
- मर्मण्य सन्द सुसरे संप्रदायां का भी समाना वा और वस्त्रपारी भी "निर्ध-व"
   क्ट्रसाने था। (पं दरवार्यमानवी स्वापनाची, पीन करान्त" ता० १६-११-१०३ का आह्र)

नैन साचु बारे व्यवस्था वापाराम्, जन नगराः छान १५-१८-१८ है की की है। जैन साचु बारे व्यवस्थे परगानाः "निर्माण्य " छान् हेतान्तर साचुने प्रहेशीन क्षमाना छ कने थे • वि. काचार्या निर्माणना पान क्षेत्रमां न्यापी यात्र काचीन स्टब्स छ

न्वेतासगनाय दश्यद्वपर क्षेदिप्यत्ति शिष्य का शांतिकेणकरी उपबानाग (तर्शसाम बाटी ) शासाना बावक द्वीद की क्यांचाति सहागत करमात श के — <sup>4</sup> पराध-गरम-क्सीय-निर्मेष-स्नातका निर्मेखा <sup>ए</sup> ।

11

- —(त्रवावीयगमसन्, ४० ९, सन ६८)
- पच्च इ निर्देश्य-सामान्यतमा कागमनिसारी साथ
- २ बाउठा निर्ध-क-शिक्तिकातारी बर्जा कर्मिटन क्रम्बर साब
- इच्छेड निर्मन-प्रव साधुतामां भागळ वचनार, कारणे उचस्यानो निरामक, संम्बदनादि क्याबोदयगळो स्मित्रः
- विकास साथी पूर्ण का साउने उसामा माने के तेओ स्वीचारे के के विकास साथ प्रांच प्रचारता के. क्याब, काम उपीव विरोण तथा सातक, (तत्त्ववित्रत वा ६ सत्र ४६)

तेजी का पाच जैरेका जिस्तामा जवाने के है-

समिरसन्दर्भागां इतर्गक्र विकास समाजना प्राप्त ।

बाब करें कासर अन्योगी रहिए (क्रमसीयाक्षण ) होत्र से बिर्डन्स, स्क्री। बादार्थ स्वारे क करी क्रमान के क्यारे से आस्प्रेसर्टमा। अवस्थान पामनानी स्वीतिक द्वीम । जा कश्मनी सम्ब एडके मिश्रस्य एके के वर्ष परवामा आहे के तभी देशकरा करा कर के

सरपारकारणामा विश्ववस्था + स वा +

वांच प्रकारना निर्श्वत्योगी तरतमता के एउके तेन निर्माण व वहेवा बाहए का क्या क्रिक क्यी. सारकातान स्वधाने क्षेत्र ब्रह्माचल विनेकत नहीं देन निर्मेन्यपना साते पन स्वयंत्रक. रामक्त्रपारमा विश्वपार

अग्रदाह को स्वादारकारी अवेदाए से मेरी प्रस्ति हे.

अविविश्वयंतिका प्रतिविक्तारसीका

काबाद परिवाद ( क्का नाज जनगरन कोर्र मुख्य हो होन किन्तु बुन्कान्तिक होज हे। एन हे ) बीची in which delete

प्रतिकेतात्रप्रीताः इती शकायोः । दशक्तेयरः ह

व वामानिक क्रेमीयमायनीय पारियास्य होत के वस्त्रप्तवर होत के.

क्रकरवासिरकविको विवेदनिविज्ञारीयसूच अधिकेनुसरेलस्याकी

ते क्रिकेन क्या पात गोरे उपनर्शामा विरुपानी होना है मिनिय अन मिनित क्यारे छति। होन के बारे बाविक उपकारोधी सामासामध्ये होत से

क्रिन क्रिकिन क्राविक क्रमानिक च । मानकिने प्रतीत्व कर्ने निजनकः क्रिकिनी क्रमन्ति । श्रव्यक्रिने प्रतीवन क्राव्या । सर्वात्व के करता के अन्यत्वि साक्षेत्र अने मानतिय-पारित्र पारित्रनी करवात वाले जिलानो प्रिंगी के हमारिक्सी संपेतार तमन अगढ जेंद के

क्षीत मन्त्रता ए क इम्मिनिक द्रोल तो तैया एक एक क मेर माना निन्तु क्षानेक मेरी। हेकार्ज स्थित वर्ष त केंब साइमा वेसमी विकास सीवें छ

--सरवासराज्यांतिक ९-४६४७ क्यू ३५ - ३५६ कराना शरीमा क्षानानेमं रहस्य विकास केला कर्या विकासी। सा सार्व सकानेस अस्तर सरस्य को । वहि तथोरे ए आंद्रद्व इस द्वेल तो तंत्रने निर्मालकी (नवना वीना-नवर) पर सामप्र क्याम है.

- निर्म म निमन्ध—पीचरता वीनराग छत्रस्य
- ५ स्त्वतक निर्प्र य- केनस्री भगनान्

निर्माप क्रान्तनो सामान्वतमा 'सर्वीमातिषर सार्वु' कानी कर कार्व करीयर बार यापा भरा बाय क परन्तु "बाय कर्यतर भेदीबी रहित बीनागा क्रयास—अनुसुरतमां केराठी आप तन अवता'' आरा मेरीराक क्षय करीय तो तनो याक अभेद रहे छ

निर्मिन्दनीना पण उपर्युक्त पांच भदो हाम छे

पञ्छे भगवान् महानीर स्वामीन। असनो निर्फन्य सरीके मसिद छे स्वार पर्छना समबर्गा पण तैसोने माटे ए ज धन्त कायम स्वा छ प्राचीन शिक्षांकरा सने प्रत्वा ते वातनी साक्षी पूर छ जुमा∽

१ भागभाषया प्रतिग्रापिता निगन्यानम् वर्दता

—(म्युराना दिलाडेमो )

श्रीमगीबन्त्र (बंगाळ) ना स्टेशन वसामगीम (EBR) पात पर्गान्युर (पीट्रापन श्रोहर) मा जन टीमागीमी मध्रेष्ठ शायपमा जगास्त्र के — गुन स० १५०मां बरगोब्दमी गाममी एक बाद्रम दंगतीय निर्मल-सिहारनी पूचा मारे मुधि-दान कर्युं — (भोहर्न शिन्त, क्षोमस्ट सन् १९६१, ग्रूप १५०)

निर्मेशने बस्रशन इयु —( आ(बेसन) शिक्राण्स )

प्र चैन भ्रमणो व प्रस्तरना ध १ निर्मेच (चेताचर) २ व्यवसिक (विर्मसर) —(चेदरचित मीरमेच्छा-चारिस काच्य)

भ से इसे सक्तायर समगा निग्येश विद्युति । — ( इत्यमुध ) निभयो रक्षारण मुद्रुतीय, इस पान सगर उपहरणपुत्त द्वाय से एवां तमी निग्येम हास से सा निर्देश्योना सन्द्रु पुरुष निर्द्रुवसम्य (निर्देश्यास्त्र) ए जैन असगीनो सीम्रो प्रयम गरा स

माटिसगरण (२)

बीर्गनर्राजनी बीजी सर्वेत्ना उठगरेमां बार बच्चेना दुराहर पहचा परने निवासानी सं पायां परारो बचा बच्चे सुरक्षातन परा बच्चे ठारमा. बना रिवनिमी सुनतुं संस्थान बच्चे छगयनु हुनुं

स्यार बाद सा वर्ष पत्री सम्राट सम्रतिष्य कैनानी संस्थानी माटो बचना कयों आ गण जैनाने संरक्षण पण पर्स्त के कारस्यक हुई.

का बन्न परिस्थित पराची बद्धा हा निर्धे बाग निर्मे का गाउ पुत्र कन शायानानी व्यवस्था की, एटक भी महबादु खालेना शिव्य गोदामधी गोदामगा आध्र मार्गादिता गित्य दलर कने बेन्न्यस्थी बेन्डस्यह्मा आधी सुर्दिन्यस्था शिव्याची देरेर चारा बसस्यति, हादर कने बेन्हिमा (केरिकाग्द) भी ब्यान्या यह का इस्क गोदानी भिन्न निर्मे बुद्ध कम शामाओ बन स्वदेशित कृत्वाची कार्या के इस्क निरम्य गायानी नामतिसे ह र्भ **ब**ी वर्ग<del>व</del>

सगरान् सहार्गत स्थानीने भारती पाट्य भाषार्थ सी ह्यस्तिन्त्ति १२ प्रधान कियो हता. व पर्छना पांचमा बन छट्टा शिष्य का - तुरिस्त सदा ब्या - तुर्यतक्दे - ट्यपिपिती पाडाँ मर कोराम स्मितनो भार कर्यं. बाबी जननार श्रमान "कीटेक" क्तीके बाहेर कर्यं, बन तेमनी

धिन्य-संघ पण की निकृष्ट है समामना क्रिकेट गण्ड ना नामकी प्रसिद्ध सरो. काटिक-गण्डनी उपकानामरी विद्यासी, क्रिकेट सम्पानिका एम कार्र धानामी है

कार क्रमानका उपकासर विदास, बद्रा कर सम्पादका एन पार्टियाला स्था अग्निका टास्सी, कुनेरी, त्रिपासिका संस्थिपिका सामीयो (साईक) पद्मा सम्मती द्वारासी उपकासामा है अने स्वास्तित्व संसमित्र वार्णिका सन्ना प्रस्ताहन पूर्म पूरा कुन सं

भा काटिकगच्छ निर्मन्यगच्छनु व बौर्खु नाम छ

#### बन्द्रगस्छ (३)

हिर्च बराच्छती देश्मी पारे भाव बज्जलाती बचा तेमो भेदिम ब्रह्मपूर्वेश्स होतावी दिशस्त्रर इतिराम तभाते दितीन सञ्चार तरीके भोद्यसांच्य च ब्यावर्शयी "तत्री" शास्त्रमो प्रावसीन बनो हे

विकाली बीबी धारीना पूर्वार्थमां पुत बार बरिया संचत हुनाछ पण्यो की बक्रवासीय ५०० साचु साथे विकासी पक बहाणी पर कमानत बर्चु काने तेमना पक सुष्यक हैएया पानेनी पहाडी पर कमानत कर्चु के कमानसमांची की बक्रवेत्पार्थकी, गुरुती काला प्रमाणे कमान-सरमाने बावस एक्सा गरे, बोरण स्था पाने तेमका सीवार्यक (सामान-गुंबई)मां बहु बुकारती छानित्यं प्रीप्त हैती, हेण विकास करा है से प्रमाण से सीवार्यक सामानी काला सामान करा विकास करा सामान सामान करा विकास करा सामान सामान

का चार वाचार्यस्य वी. नि. स. ६३० पती तानेन्द्रमण्ड, करतान्त्रः निवृत्तिसम्ब कर विचारताच्यती स्थापना करी के <sup>के</sup> का चार सन्दर्भावी नायन्त्रस्यी करे पेटामरे ८*४ सन्दर्भ वसा क्षे* 

करपालकार्या वनगर-प्रतियोग्ध भी योगपुर्वाहर, वन्द्रगण्या प्रव भी विवयवेग्वहरी, वनहाव बर्जाच्या बजीनपूर्वि, पाद्यामा कार्निप्तिकार को कार्यवेद्वाहरी, विविद्यानमां होत्यानकं वर्णकारकं करिकारकः स्वेत्रहरी व्यक्तिकारनायमा भी नार्व्यानस्वाहरी, वर्त्यानस्वाहरी, विवयेगविकार, वर्षानस्वाहरी कार्ये

हिस्सबर प्रम्यकारा वन द्विनीय अदबकुत्तामांचा किया भी वस्तुहरमूरिय दिसम्बर भ्रम्यय वर्षकामा व्यक्ति पुरस्त परिक्र संबोध के

# वर्षेत्रस्थानसः प्राचनस्यस्योता वितरस्थालयः

--(किन्धीयोः स्थितिका व १८ स्ते १३)

दि अनीमां सम्पन्न हर चैद्र तथा कार-प्रचलक्षेत्र अमना (अनामरां) में विध्यस्ती बनुस्ता है —मैं स्वापनरात प्राचररात प्रचलकार्यम् १३-५.

---(स्थानांगमात्र अन्यसत्र मश्रीमधी, शपमन्द्रवासकी, )

बहुमाबून शीरा देश ११४ १३६, १ ३ ११३

मा पन्त्रगच्छ ते निर्ध्रत्यगच्छनु श्रेष्ठुं नाम छ

—(आस्यकनिर्युक्ति-कृति, गुर्वावसी)

# बनबासीगच्छ (४)

था० पन्द्रम्हिनौ पप्ट का० समन्त्रमद्रम्दि यया

का समये क्षेतान्यर-निराम्यरना विमानो पडी पूरना इता छनां बन्ने विमाना का पूर्वविद आषायने सरसी रीते मानता इना भाज पर तेमना प्रन्यो निन्धीक मात्रे "भाजरवन" सरीते मनाय छे

तेकोद १ काम्मीमांता काम्य-१४४ (देवामसतीत ) २ युक्तपनुतासन पप-६४, ३ स्वर्णम्स्तीत पप-१४६ (सम्त्वाप्रस्तोत - चैयवद्रम्तीय ) ४ त्रिनस्तित्वक पप-१६६ (स्प्रितिया-जिनशतक-जिनशतक छान्। वर्गर प्रीत सर्वती लायां छे वे हाच उपज्य छे चे पर्कनु देवामस्तीक तेमने पोताना शिन्य इस्टेब्स्सिं भने (प्रतिकेषवा) मार्थ वनान्य होय ए स्वामाविक छे "

तेजो दिरम्बर होन प्यु एक पण प्रमाण प्रश्तुत प्रश्नमां सळ्डू नथी, परण्य उनक्र त्याग कर्म कर-निवास करवाना कारने व दिरम्बर सम्प्रदाये तसन कपनाऱ्या छे

तेको प्रविन हता चोर ठपणी हता ध्यामानुमारो क्रियाभास हता धन किश्वांत देवकुम प्रत्यत्वान तथा बनामी रियति काना हता बनाबी छोडो तेमने तथा तेमना शिन्व संक्ष्यासनं बीर्रनिक धन्ममामा "बनामा " ना संक्ष्यती कोळाच्या स्वाया

भा रीन निप्तन्त्रान्छन् बोर्स् नाम बनवासीगच्छ पद्दर्य

—( गुर्बाबसी, खामी समन्त्रमद्र.)

#### बहगच्छ (५)

सगरान् सहारिग्ती पारीणमी पार भी उपोश्चनपृथि बया तेथीऔर समुग शीर्षणी अनेकरार अने सम्मेतिकिकर शीर्षणी पांचरार यात्रा करी है ते पक्ष्यार ए पुनीश शीर्षोणी थात्रा करी आदुनी साधार पपार्थी, बद्धी आपुनी सफेटीमां रहेक देखी ग्रमन शीमाके (पाइरमी) पत्र विशास्त्र वह नीचे बेटा हडा ए क्यने भाषामानी सुल्हा प्रस्थेगा" क्यो हती. आपार्थियोग आया द्वारा करे कटरान्

दिगमर प्रम्यकारो करे हे क की समस्त्राम् पूर्ण प्रतिके तत्वानुकाल प्रकृतकाला कामान्यका कर्मप्राप्त करें। अब गवर निवास करो स्वास्त्र हुन ने हुन्छ मात्री एकता करी.

दिक्या विकार प्रमाणकान्य-आवशावार (स्मारतंत्र जास्त्रक्षणका) व पा उद्योगी वृत्ति सात छे पत्र का इरम्प्याच्यान, उत्तरकाणीयात्त्रकार कोर्न सम्भी ध्वा उ सावधीली तल पर वस्सी देवची सामा है के का आपान्यत् गरे पा कर्यु होव ए स्थानविक छ स्ववंश का सम्बन्धा विकास संयुक्तकार्यकार होव ए पत्र नार्वित है

34

मुहर्त है एम बाज़ी की जिल सेल १९६९ किल सेल १९६मां सर्वत्व प्रमुख काठ शिष्योंने एक साथे कान्यवैदर भाषा. समारी शिष्यसर्तात बराइली क्षेत्र पेकारो ! यस कार्याली काप्यो, अले पड़ी सपरिवार भाषारी तरफ विकार कर्जी जा रीते बक्ती नीचे सरिवत प्राप्त क्वाबी बाठ सर्वांव पुरिने। शिष्य परिवार " बद्धारण्ड " करे प्रसिद्धि पाम्बी

नरे सर ! भा सक्वेनगरीनो परिवार कडनी बेग शासा-मरशसाधी पुरुषी पर्राप्त है करपार सबीमां नागेन्द्र कोर राज्योग करेक देश राज्योनो कम कार्यो हतो. का रीते परस्परमा सहयोगी हुक ८४ गच्छो बनी चुक्या हुता वे दरेखमा बहराच्छनी प्रधानता हुती

ए करा मानी राज्य हे के केत्रक पूर्णतकार भागकप्राचनक (बालेबरगर ), कारिकावार्वमध्य-भावद्यसच्य हेवहराच्य सक्वारीमच्य विराधनीयसच्य वैद्यासमध्य नायगास ( सामागर हो ) कोरिनो करगन्त साथे बनोड सर्वप इतो पार्थनायसतानीय रुपनेशा ( शोसवाठ-कन्छ ) गण्ड पण बरुगण्डलो सङ्ख्यारी गण्ड हतो। ये बात तपगण्ड बरुगण्ड अने कन्यसगण्डला पनीय समाजी प्रस्ता के तपान्य को कल्यान्यनी वास्तिता प पण तो गीतमतामी को औ केशीरवामीना सिदांतो बाज पर्मत अविकृत वशामां सरश्रित होबान परिणाम छे <sup>१</sup>

करमार पहेंच्ये के सवास चान बसो हतो. दर्भान्ये तेणे हवे असर्यादित कर बारण कर्ये हते. चेन राज्या माटे जा क्रियानमरि परमसैवालिक सौबीरपायो का मनिकंत्रसरि चा० शार्बरवितासरे कॉरिय व्यवसारी प्रकल पक्ष क्यों. तेलना सरील प्रकलवी पैत्यास सक्या अने पोषाळो वपवा खारी. का करफ ८२ राज्योंनो वर्ण बसारो बतो बाच्यो परिणामे मुस्कीमस्य सबीमा गणा गच्छो मिर्बेश व<sup>र्ड</sup> तथा बेना अपनोपासको समिजीन तपरान्यामी भागी सन्या हे अते राज्यायीचा राज्यो िकाम पा स्वा

व गण्डना कारमकाळमां समाचारीमेरे पुनिमय (नि० सं ११५९ ) चामुकिक (रि.स. १२०१) [केनपुग वर्ष-१ प्र. २६५] मरतर (१२०४) 🖰 क्षेत्रक

एक शास्त्रोक्त्यस्थामा विजयविभन्नसूरि (नि. छ. १४५९) ह्याँको परंपरा है सेना बन ९ के एमा रहत के फे-क्स्वकता हैर कैएवा (व्योवा-नार्ध) के हे जा प्रमुखे--

<sup>)</sup> तरकार १ शहरताचा 1 पदर्गनामक ४ शास्त्रशासका ५ फेटना ६ कोडीरन क नतकप्रतासक कोडियरक ६ विजीवसम्ब १ नकप्रत १९ वदसक. १२ कोन्यसम्बद्ध १६ सल्यार्थस्य इ तस्य बना तेर वैदनानी समाचारी एक छे। वा प्रपत्त प्रदेश हा. बनका बनारा बालबहरा भी बाल व ही बारेजा. बोबारा होने सामग्रीविक स्वयानाची क रामाओ हो। बेनी इस पाएस नावे विस्तान नवी

११ श्वित्रभवीयरिविक्रमी वि. च. १९४४का क्वारस्थानी क्यांचि मानी के क वृत्यमानश्री प्रविभा अपनिनी अपेधान का बाल सबसे से

साराराष्ट्राया धालक कारसीवाले वि. श. १६ व्ह विद्यान(भ स्टाप्टन कार्यक हे.

(१२१२), सार्यप्रमामा (१२६६) बागानिक (१२५०) बर्गेर गच्छो-मतो निरूक्या छे नागोरीवरागचमाची पासन्त (वि.स.०१५७२) तथा अक्षान्त निरूक्या छे व पैकीना केटब्राप्क आब विकास छे नागोरी सपारचनी बकारचनी समावारी हती.

मा रीते बदगच्छ ए निर्धन्तगच्छनुं पाँचमुं नाम हे

—( गुर्वातको, तपगण्डमहाबक्षी, मापापहाबकी. )

समावान श्री सङ्ग्रोत स्वामीनी २२मी पार बाठ श्री वगण्वस्पृति क्या तेषो बाठ श्री सोमप्रमम्पृतिना क्षु गुरुआसा बाठ मणिरतम्पृतिना शिष्य हता, परमसदेगचारी इसा तेमने योग्य बाणी गुरुबीम जावार्षक्त प्रदान बर्चे.

तेषांना समयमां प्रमानने सीचे बद्दगच्छमां क्रिमाशक्रिम्य भाषी गर्चुं इतुं परेके था। बनाच्यस्यरि क्रिमोसर करवाने उत्तमक इता

करवार पहेळां ला॰ कोबरस्पृरिए कैक्सुरमां ग० महाबीर स्वामीनी प्रतिग्र करी त्यारची तैनो विज्ञ-परिवार "करवाड़" गण्ड करीके स्वानि पाच्ची हती. किकस्ती केस्सो स्ट्रीना कोवा चरणको बा॰ गुरुमपंत्रस्ति तवा उ० देवसत्र गली कैरवाइलम्बलना सातन हता उपाध्यायबी सचेगी, छुद चारित्रात्, गुणबान, बासमवेदी तवा हाद समाचारीना गवेशक हता बा० बगल्चीरस्ति तैमनो योग मज्बी स्टिबोना साणिक चारित केसनी पर उद्यो अस्तर करी तैमणे वा काव्या त्यापीने अधिक उसादित कर्यों बने कम्स सहयोगीयणे किसीहार करवानो मिर्णस करी.

ब्या वाग्यवंत्रसृतिए ति॰ स १२७३मां बङ्गण्यमां उ. देवनद्र गणी तथा रवशिष्य देवेन्द्रगी सहायत्री किसीदार इस्तों को सामगीन सुधी आयंत्रिक तप करवानो लगिष्द सीधी संभव छे के-गुरुनेवे तेसने ला ब प्रसीम आचायपद प्रदान इस्तुँ हो।

स्यारपञ्जी भा चोमप्रमम्पृष्टि मिलमास्त्रमां सने भा गणिशनमृष्टिए वे मास पटी पराहर्गा स्थागमन कर्युं.

पै॰ सुराप्यविजयमाना क्यन प्रमाणे आन समर्वनगृतिष् क्रियोद्यार क्रेसे वरणे मानावात्र, केरटक पैतमित्र, बह, राज भीगाच्य रूपादि कलेक शास्त्रासी आयार्यीय तेमन छाड सबेगी भोक्करी तेमाना हाये स जियोद्धार क्रो तेमानी मालाता स्विकार कर्या हता "

का मुगमां महामाध्य बरतुपाळ कने तैववाळ वै समावना तवस्वी दुष्टाना हत। तेमना गाउँववनी पायना सपोमां नामेदारपुरीय का विवयमनपूरि वैद्यामगण्डीय का सुवनर्षप्रपूरि वहरापपीय का साम्द्रामपुरि का ग्रीटितनपूरि का विवयमनपूरि काँर ११ स्वेताप्यर कावार्य साधि हता पूर्व उपकेष्य दळ हे मार्के छ एम बारो वो निरु चेर १९६९ विर छंर ॰९९मी सर्वदेव प्रशुक्त बाद निर्माने पड सस्ये भारावेंनर भारा, समूर्ति क्रियसंतरित बरसनी बेम फेक्स्ट्रे में पम बाराविसंत करायो करे पत्री सपरितर भवारी तरफ विद्वार करों वा सिर्वे वडनी गीबे सरीवव प्राप्त स्वापी का सर्विव

36

प्रिले किया परिवार "बाराण्ड" को प्रतिकृति प्राच्यो. ले सर । या सर्वेद्वर्गिती परिवार करनी वेत शाला-प्रशालां पूर्व्यो प्राच्यो के

न (सर) मा अवदस्याना पातार रूपना वस ग्राचा-क्राग्रहाचा पूरणा काणा छ स्थ्यस ग्रुचीमां नागेन्द्र कोने गण्डोग कलेक देखा गण्डोनो व म भावो हुने। मा रीवे परस्पानां शहरोसी बुळ ८४ गण्डा कनी चूकता हुनो, चे बरेकमां वरणाञ्जी प्रयाना हुनी.

प नत् नारी शकार छ के चेत्रक पूर्वकसाय राहाकपुरस्याक ( संसेक्शाण), वाक्रिकारायेगा — मारामाक हुंबदराक, सक्तारेगाक किराधीवाक कैन्द्राक्षाक प्रस्तात ( संस्तात के किराधीवाक कैन्द्राक्षाक प्रस्तात ( संस्तात के किराधीवाक क

करनार पहेंच्ये वे सन्तम बाङ् बची हुटो, दुर्मान्ये ठेणे हवे कमसंदित कर चारण नहीं हुट्टं, बेन रोक्स्य मार्टे आ वर्षनामानगृर एस्परैसानिक-सोनोन्याची आ सुनिवेदग्रारी बाल कार्यास्त्रितृपृत्ति करियर एक्सारो प्रकल नाह कुटी, टीम्मा संतीन प्रनाना वै व्यवस्य तुल्यो क्रमे पेन्यको करवा कार्या. का तफ २६ राव्योची क्या बमारी बडी चान्यो परिजाने सुरुक्षेमसून सुनीनो क्या गण्डो निर्वेश च. गया जेना सम्योगासको व्यवकारिक राज्यां वारी सन्त्रा के बचे राज्यागीला प्रच्यो विकास सा हुटा

न गण्डना कासनकालमां समापारीमेरे पुनिस्य (नि स ११५९) चार्टकिक (नि स १२०१), विनयुन कर्न-१ इ. २१५] व्यस्तर (१२०४) <sup>तर</sup> संपक्ष

एक वासनोक्यान्त्रीमा रिकामिननस्ति (वि. ६.) १ ह्यौनी पापमा छे केवा पत
 छे त्या नवतु छे के—तरक्यामा तेर केववा (वयस्य-वर्ष) छे ते मा मध्ये —

্ তাৰেছ । ৰাজতেছ । বিজ্ঞানিকছ প্ৰান্তবাৰক জালাছ । বাহাৰেছ ৰাজপুটালাছ গীলোৱা ৷ বিজ্ঞানাক । বাজানু । বাহাৰে ১২ ৯)-বাংলাক ১০ বাংৰাৰীক তা তাৰ্থান কি বিজ্ঞানী আৰোধী হৈছ জা বাহাৰি মাজতাত থকা কথা কোনুটা, গ্ৰীকাল বাহী কবিব মীখাট বিজ্ঞানিকত বাংলাকোঁছ লালাকা বাহী জীন বাংলাকে বাহী বিজ্ঞান বাহী

१६ विवाहमाँ विशिष्ट के १९४४मा करतास्त्र के सामी के क्षा कामनी प्रदेश सामी के का कामनी प्रदेश स्थापन का काम विभाव के क्षा काम विभाव के साम कामनी प्रदेश स्थापन का काम विभाव के साम कामनी प्रदेश स्थापन का काम विभाव के साम कामनी प्रदेश स्थापन कामनी स्था

रात्र्यसम्बद्धाः अस्त कार्यन्ति हि ए १६ स्त्र विसमार्थन तरावन कार्यक हे.

वा जगत्वन्त्रमुभिन ने प्रचान शिक्षी हता.

१ भा० भी देवेन्द्रसृरि—तेत्रो छन्न क्यमाँ दिखीत, पर्म त्यागी, समर्व प्रश्यकार अन सम्बत्त बरबाढे बढेजा नवीरा युरानने पण सम्मना दिवसे व दीविद्य बनारी शके पदी अमीन शकि ग्रस्टा हना तेमो आ० जगतुन्द्रसुरियोने नियाहार्त्य कार्यमां भनत्व सहायक इसा आ सुरियोने वि० स० १३२७मां मामनामां रागे गमन वर्ष आ० विधानन्त्रमारे तथा था पर्मेनोसमारे (उ० धर्मेजीर्सवी) बगेर तेथीला शिष्य दता. तमनाथी "स्पूर्पाणाळ" शाना निकटी ए

२ बार विजयकटमरि---उठ देवभद्रगणिनी कृपाबी रोमाने दीखा. ज्ञान सथा सरिपद (वि सं०१२८८मा ) प्रान वर्षात्र के तमने विश्वपत्तेनम्रि, प्रधानैप्रमृरि, होमकीर्दिस्रि (सं०१३३ मा कन्यमान टीकाजार) नगर शिरमो इदा, तंननाची "सनीपायळ" शासानो भारम समी छ <sup>५३</sup>

विकासनी तरमी शता पीबी बाव बाग्नुचलस्रिना निष्यो ते सपगण्ड बने समना गुरुभारूना शिको तं बहराष्ट्र का रंते नामांतर मद क्यो. बाकी का बन्न गण्डामां सिद्धांतरी एकसा. समानानिनो समानता कियानी अभवता तथा हरपक प्रकारना सबेची पूर्वतत अनीप स रहा ह द्यपान्त्रना मुनिभानो ' दिगुर्वय" वा प्रमाणे छै---

" कोटिकरण, चौत्रुख नशीशाचा, तपगच्छ " कोर नगर.

भा रेते निर्फ्रेश्वराष्ट्रन् छर्द्र नाम तपराष्ट्र हा अर्मा भाज ६६४ सानुमी विचमान हा १४ ---(भा० भी मुनिम्दरस्परिस्त गुर्बास्त्री, उ. भी वर्मसागरस्य तपगप्र-पहास्त्री. पहासमें समुख्यम भाग-१, प खुद्दााववजयगणीहरू इस्तुस्त्रिमन ए० प्रश्नो मानापशायती बगेरे.)

#### भविकाराणी

उपर दर्शा रेड इतिहासना परिशीकनथी ए उसी भाव छ के पालनावसनानीयोमां करण गच्छ श्वेतामरोमां वरमञ्ज भन माजीविक-दिगल्योमां मृष्टस्य ए पर्रग्रामन प्रधान शामात्री छ तपयन्छना अस्पुर्य सुबद्ध भिन भिन्न तथी-अपना प्राप्त बाय छ

१३ वर्डीपायाक पालामा आयाव इलवलस्पृरि (अयरा इल्ल्यायस्पृरि)ना सहिया "वेशिय प्रमासिको वि. स. १५ माँ केरबामन निकलो ते व परिरामांकी वि. ते. १७ ९माँ प्रशासत (*वारीस* देश ) अने वि में १ १ दर्श तेतर्शनित विकास से

१४ इन जन साहुबोजी समया प्रस्तिहें बीचे असावे छे ---तरक्षक सार्च ६६ (बाकी १९ ) शारतसम्बद्ध-तरम् ४ अवक्रमान्य-भाव १५ वी ३ पायम्बन्दन्दरवाच्छ-तात १ वी ११ जिल्हातिकारागाय-सातु १ स्वानकारानी-सातु क रेरांकी-बाद्र १९५, दिकाव() सायु-१ औ ११ (आर्थिका-१),

वा रेडमा भनगरे स्टेड के

14

मर्बात मा जानभन्तमार मन्त्री बस्तपाल-तेबपाटे बारेस गाउँबबना संपर्गा सापे हता पटाई व नहीं फिन्त तेमणे कनके शास्तार-भावनी प्रतिपासी एण तेभी हावर हता.

मा काराक्यसरि जिल्लानको स० १२८५ माँ मैबाइमाँ बाबाटनगरमाँ पदार्थ मेगाइ पति राणी कर्नास्टर सुरिबीना दशन मारे आस्त्रो, १९ बार बार बर्पेन्स व्यविसना दशको ठेजली प्रद चरित्रनी प्रसा पावतो देवीन्यमान कांतिएक बोतां व रागान दिए सरिजीना चरणमां सकी गयुः ते सहसा बोच्बो के----

<sup>क</sup>रहो साध्यत स्वामाति हे<sup>स</sup> यम **वही जि**तीनाचित्र राणा जित्रभिद्रे बीर्सनवीम सेवत १७५५ विकास संस्त् १२८५ माँ बाजाव भी बगतबन्त्रमारिने "सवा भी पत्रतीवी अस्टैन्त कर्या त्यारबी तेजोनो भिग्न परिवार सपवन <sup>1</sup> नामकी प्रसिद्धि पान्यों च सीसोडीया राजवंते पण सपनक्ते पेतानी राज्यों छे. प्रजीना सेवाचना सवाबोनी निजतियों, नगररोडना कुटुम्बनी सर्वेर क्ले तपगच्छीय भाषायाँ-श्रीमकोन् काक सभी क्षत्र संस्थान का बातनी साक्षी परे छे

भा अगरा बन्ता महि के हा स्थानी इसा अपस्थी इसा केहा के क्यानिस्पास इसा सेक्से कवारीनी सरसरी प्रकार हती. तेब्रोब बायाटमां बालप्रसंगे ३२ जिसम्बर सायायाँने बीसा इता आवी राण्य कर्नसिंहे सुरिवामे द्वीरानी क्षेत्र कामेव मानी "हीरहा" न बीस्त कामी दीरसा की जगतजन्त्रसृष्टि ए नामधी संबोधित क्यां तेजोन नाम बाज पण गौरवस्त है जापायश्री वि छ १२८७मां मेबाइना <sup>अ</sup>बीतनासी सामार्थ स्वरं प्रथमी

उ देवनाहबी का सुप्रतर्भश्मिता शिव्य होता कर्ता का बनन्वव्यम्सिने गुरू समान मानसा हता आयी तेसल कियो का क्रियामान्त्रीय खोववारवा करो वा० वगतकता विध्य तरीके कोळकाज्वान करियान केता होन तो ते पण बनवा बोग है

-( प्रकारतराम नेवारीकृत कारतीम राज्यों कर बतिकार )

१२ वर्गपुरवी समझत १ सर्वण दूर "जवह " हे थे इतिहास-प्रतिव हुनी कारी हे अही चार विवासको प्रोतक के व्यक्ति। बाक्स कियानक प्रतिको सुरवहार बटाओं करें के से प्रतिको बना प्राचीन महाराजा उद्दर्शिक्षणीए वि. स. १६९४ जगानकमा अदब्युर कराली त्या राजकानीली त्यानका करी, त्यार पत्नी आहरूपी चाह्रोचकाची श्रीतरी होत एम जले हे

<sup>--(</sup> स म भी नियानिकवनीकिकित " उदब्दरमा यन्त्रिते " "बीकैय तत्व जनाव" छ । म १ ह ३१४–३१५)

मि स १९८५मा मेनावनो अस्मिति रामो मैनसिंव क्यों भेना प्राचीन सिक्सोब्योजा स्वतान करका करतिह को करतिह तम रूप यहे है भाग स्वत्या तक्या एवा रविकास करता 'रावा' कामानो प्रमर्थात नको के है शास्त्राम्य स्टूकमे हैमसिंह, स्टाप्तसिंह, हुस्तरसिंह, ग्रम्बर्धिंह वर्धसिंह करे मैत्रसिंह राज्यमो बना राज्य सैन्नसिंहत नि. स. १९ ०वी १३ ६ <u>रा</u>चीमा विकालको सके हे। जा राज्य स्वापरकारी बीर इसी सेक्से क कार्यमां का प्राप्त कोई बती.

# जैनाचार्योंनो औपदेशिक प्रभाव

चेलक-मुनितम श्री न्यायविमयमी (दीन्दीपासा)

वैन-संस्कृति अहिंसा को स्वाम-वैगावनी माक्या कार्व वनप्रसिद्ध के एनी पाउठ एक प्रकार को स्वतंत्र संस्कृत, कठ को मात्रमा सुपायों थे एवं मारनाना कठ वैनस्यों को वैनस्यकृति अविश्वकृत कर्म मात्रमा सुपायों थे एवं मारनाना कठ वैनस्यों को वैनस्यकृति अविश्वकृत कर्म स्वाम स्वाम कर्म कर्म स्वाम स्वाम कर्म कर्म स्वाम स्वाम स्वाम कर्म स्वाम स्

ना सियान हो स्प्रीइक्टिने के कस्किते हो सिज्यहोने के कलाहोने बैनसंस्कृतिने य स्थिताहोर स्थाने नामे तो स्वाद होती. जा बहु करना साथे बैनकर्मना उपायको बघारता मार क्या तेमणे प्रोप्त करन साथे हैं रामाक्ष्मात्मात्मानी ब्यंते मरीनानां हुएवाँ सुधी प्रदेशि वर्ष स्मान-संस्कृतिनो प्रवाद तेमणे ब्यंत्मात्मो हे मोटा नोटा कुपर अंकृतिको, पन्नति समा गामाने, महासुस्री संबीदरा को साथा तेमणे सार्वकृतिनो दिस्पादर प्रवाद समाने स्वाद स्थान स्थानिनो विश्वसात्मा हे आवे एक स्वाद एमना यूपरा क्या स्वाद स्थान स्थान

विकासनी चीतारी सरीचा प्रारम्भार्य शहसनदेवीय समाग्र सोनील कणाज्य के- हे संग्राम है अपनार्ग राज्योत्तम गढ भा भी देवेन्द्रमनि हे हेनो मनिवंग विस्तान पानदा अने यगपर्यंत पानदा.

र्त प गस्ती सेवा कर. <sup>श</sup> --- (ग्रांकी स्थाद-१३८) विज्ञानी चौत्राी सदीना उच्छार्पमां सरहरगच्छीव माजार्ववर्षे श्री जिनमस्पतिने प्रणावती

देवीय प्रयक्ष वर्ष जगान्यं के-" तपगच्छनो जिन प्रतिवित सम्मूज्य बसे मारे तुमी तमारौ स्तीमी तपगच्छना बर्तमान-विद्यमान

भाषार्थ भी सेप्रतिबद्धमानि समर्थित करे. " —(मा शिनप्रभग्निशित्य मात्रिक्तर्गपत सिर्धातस्त्रनावन्ति )

माणिमहबीर ब्या० भी विजयहानसरिने स्वप्नामां क्या के.— हमारा शब्दनं क्याक्रपणं बरीया तमारी पाटपर विश्वव सास्ता रवापश्रो

—(पं स्वयस्थितवास्य साथा-पशस्त्री सं० १८८९ थे। व० १३ ग्राप्तवार विरोधी )

बारतिक रीते अर्थ शक्य है के मा बैनशासनसंस्थक अने क्रितावी देवतेशीक्रीती स्विष्दवागी करवार सुची निरंपचार साची पटी छे

भावणे पण प्रस्तत निरूच समान करता पुन पुन य देशीवचनोनी निरूतर सफळता हुन्ही

वित्रमीय. नैनं नपति शासमम

बीम नि संस्य २४६२ कार्तिक प्रमम

वंशाबीका जयवाबार

पार्थनाथ प्रमुता शतना पास्प आचार्य श्रीसत्नमभग्निर पांच सो सिप्यो सहित पचार्य, को त्यां नवीकती स्ववादिती नानी पहार्दमां वह स्वरम्या कने स्वाप्ताय करता साथ प्यानमन्न रहेवा क्रम्या मगरवनाने कने सकते का परम व्यागमनिती उपदेशनाराण द्वार वर्षना कनुगमी बनान्या प्रकार सब्दुक्त सप करत्या सामन्त करता आपने स्वाप्ताय करता स्वाप्ताय प्रकार सब्दुक्त सप करत्या सामन्त कररे साथ पत्री आधिया नगरीनी समस्त वनतार वैनयमें व्याप्ताय राजार को तैन के समस्ता वन्तराय करता पत्री स्वाप्ताय स्वाप्ताय स्वाप्ताय समस्ता वन्तराय करता प्रविक्रम स्वाप्ताय स्वाप्ताय

" सारवा (७०) बसाराणां चरमित्रन्यचेक्केत्रावस्य वर्षे, पंचम्यां ग्रह्मद्वत्रे प्रदानित्रको त्रह्मत्य सम्ब्रह्वे । रत्नाचर्षिः सक्तम्युक्ष्येः सर्वसंचानुक्रातेः, श्रीमद्रीरस्य पित्र यस्वत्यस्थते निर्मितेयं मतिष्ठा ॥ १ ॥ १ वर्षकेते च कोर्रत्रे तुस्य श्रीवीरिकास्योः । मित्रुत्त निर्मिता स्रस्या ग्रीरत्नम्यस्वरिति ॥ २ ॥

कोसीमानगरीना राजपुतीय च जैनकमैं स्वीकार्यो प्रदर्भ च नदि हिन्दु कोर्साया निशासी समस्य बासिय जैनकम् स्वीकार्यो.

सगान् महानेर पडी जैनसमना प्रचारनु मीधन त्यापनार था भाजाय सद्दागत्र छे। वसमान भीसवान सगात्रमांची बहुषा भोसतान्त्रो ला भाषाय महागत्रना उपदेशभी स जैनसमें पानेष्य छे।

राज्यसम्परि नयारे यया था विश्वनां वर्तमान इतिहासकारमां मदमेद छे परन्तु एउटं तो निर्दिश्त सिक्ष छे के माराजन महाशेष पत्री करायोगी छन्यानों बैनी बनाम्नार था प्रथम व थाचार्य यया है मुळ राज्यसमूर्वित नामना करेक बाबार्यों यदा छ एउठे संख्यानो निर्णय बसो प्रस्केष्ठ छे बैन प्रत्योभां सो बीमीनबींग संबद् ७ नो उन्छेस मळे छे एउठे में पण प्रज समय स्वित्रायों है

१ भा कोरना भीवा चल्या बहोत्य है अने नेप्रतीक नहाँच पत्र है क्या "कैन्सादिक्यसोवक" व्य प्रथम मानव्य में प्रमाने आपेच है है व प्रयाने अहारूप नहीं नार्यक है.

भगरान् स्टारीर व इसन् बीजरोसन क्युं ह्यूं होते विजयनं नेतृं रखन करवानं कार्य सायुक्ताना व हावमां हतु. मगरान् स्टारीर देवे साराधीन मगरान्य प्रणा राजामी उपर बैनर्सन्दरिनी प्रका प्रणा पाठी हती. देनों सुस्य नगर समाद श्रेषिक, ठनो राजवंग तथा पर उपरिकास अज्ञास्त्र कोष्यिक के व्यवस्त्री वैशास्त्रीना रणस्यक राजना प्रयुक्त महाराजा योहा करे ठेनो समान्य राजवंग मगरान् स्टारीतना परम उपरमाक हता पृद्धं व शीई किन्तु बैनर्सन्दरिन्य पोषक कर्म संस्थक पण हता बाजी व रीने उज्योक्तीगरीत पंदम्यान, इदायन, काजी अने कोष्ठसना किन्तुक्ती क्या राज

समान् बहारिकी शिष्य-संस्थार पण ए व प्रवा चाउ राही वर्षना प्रमार कने प्रवास सारे गायानगरावायान उपरेश भारताना चाउ राज्यो हतो । जेना क्ष्मक पुराता प्रवन्न पेरिवासिक प्रमानो, विज्ञानेतो, ऐरिवासिक प्रयो क्ष्मे प्रसालको हमा वसक्त वाच क्षे

# (२) नेन्सामी

मन्त्रान महार्गमन्य दिलेन प्रप्तर कन करितन केन्द्रसेन, दिन्दास्त्व पर्यतनी ठळटीमां होश्य सर्वापुना क्रायाचन गार्गिन एता व्यवस्ताना पुत्र मनवासी के बेंग्यो प्रेयाना १९९ सार्वाप्रहोते एडिट पोरी कर्न याद पान्यानो पंत्रो कर्ग्या टेम्प, परातने व धर बारी करवा क्यार्ग मित्रवीच व्यापी पीठानी साथ व मानवारो देशा क्यारी.

#### (३) प्रमवस्त्रामी

रेमले पातानी पाती जैत-शास्त्रनो मार सेरेका राष्ट्राणिक जैन संज्ञा योग्य स्थाक न सोगाची पेताना रिप्पान मारुको सङ्गान्द्री स्थित स्थाप्य भीग्य स्थापिक स्थापिक

#### रत्नमममृहि

कामबाउ बारिको उपरिक्ता मुक्तून वर्गापुर का कावार्य बहुमाव है । विकास संस्त् बारती वर्षे पूर्व विभागात कार्यको सीमान्य नाथ प्रवारी रावा गय करते हुए। देने की बीहुज को उपकर्षत्र माने वे दूर्ग हुना. कार्यकारम् कार्यकार वस्त्री वर्गात्र प्रवासी वर्गात्र कुरकार्यक्ष राव्य प्राण बार्ज मीक्टको क्या विष्कृत गाया वर्गा कर्णकार्यकार्यकार के व्यक्ति वर्गात्र कार्यकार्यकार बोहिस्सा कार्यो क्यारी कार्यक्ष वर्गात्र परिकृति गाया कर्णायोगी हुनी क्ये तैयां क्या प्रवास क्यारी प्रकार र्षिनाच प्रमुत्ता साठमा पहचर व्याचार्य भीरत्तमप्रसृद्धि पांच सो क्षित्यो साहित प्रपार्यों, व्यने त्यां व्योक्ती छुमाद्विनी नानी पहाडीमां अह त्याच्या कने स्त्राच्याय करहा साथे प्यानमन्त रहेवा क्राच्या मरजनाने कने सबाने व्या परम त्यागपूर्विजी उपनेश्वापार छुद पर्यना बनुगयी बनाव्या प्रकेशर विदुत्तने सप करहयों. कामनु कराण बाजी व्याचार्य महाराजे पनु विष हुर कर्छु त्यार पत्नी

43

सब केटच

माने मारे मीचे प्रमाणे प्रमाण मळे हे —

ागुरुन वर्ष करवा. छान्ननु क्यारा बाणी लाचाय महाराज प्यु विष दूर केंचु (यार पेज यार्था महाराजना उपरेषायो कोसिया नागीनी समत्त जनताए कैनवर्ष रहीकांधे. राजाए मे ठैना समत्त कुटुम्बोलों पग बहु वर श्रवार्शक कैनवर्ष स्वीकारों. राजायुतानी दुष्टेशी महाराने पाण कने बक्तानो बहित परतो ए पण साचार्य महाराजना उपरेशयो के प्रयो महाराने पाण के बक्तानो बहित परतो ए पण साचार्य महाराजना उपरेशयो के स्वा महाराज करी. साज समये केसेसानों पण कीस प्रमान मिस्तो प्रतिग्र आचार्य महाराजे करागे छ

> "सप्तर्या (७०) बत्सरामां बरमश्चितपर्वर्धेक्तमातस्य पर्ये, पंपम्यां श्वस्वपक्षे सुद्दगुरुदिवसे त्रक्षम् सन्द्वदूर्वे । स्लापियः सक्तमग्रुवपुर्वेः सर्वेसंयानुहारोः, भीमग्रीरस्य बिन्ने पवश्चरायने निर्मितेयं मिष्टाः ॥ १ ॥ १ पर्यकेशे प कोर्रटे हृत्य श्रीवीरविज्ञयोः ॥

मिवष्ठा निर्मिता खरत्या भीरत्नमभम्(रिमि ॥ २ ॥

भोसीयानगरीमा सबयुरोप् च बैनपर्म खोकार्यो प्रदर्श्व च नद्दि फिन्तु भोसीया निवासी समस्य भारिप बैनपम खीकार्यः

भगगान् महानौर पक्ष जैनदर्मना प्रचारनुं मीठन स्थापनार व्या व्याचाँ सहागव छे वर्तमान कोसवाक समाजमांची बहुषा कोसदाको का कापार्थ महागजना उपरेशको व जैनक्में पानेका छे

स्विषक समावर्गाची बहुषा क्षेत्रवाको था कापार्व महागवना उपरेशको क वैनक्पे पानेका छे रनप्रमम् १ क्योर क्या था विषवमां क्षेत्रान इतिहासकारेमां महमेत्र छे परस्तु एटखं हो

१ का कोवना श्रीका पहला क्र्योल्य के सने नेटबॉल क्यूनिंद्र पत्र के कटा "केन्य्रादिश्वसधीयक" ता प्रथम मत्रमा के मध्यके आरोड के ते व प्रमाने अस्तरक माहि आरोच के

# (६) भी मद्रवाहु स्वामी

तेओ भी पद्मोमत्रपूरिना सिरव इता को बोतीनर्तंग संतर् १७०मां सर्ग धान्या इता तेषी भागतम कुन केहको होना साथे क्लोट नियुक्तिकोना को उदसम्बद्ध स्टोजना क्यों हुई। तेतन्य स्ट्रा बन्यु कार्यनियों, उदस्य क्यों त्यार तेमने समस्ता की हती. तेनने द्वित्याना सामाने प्रतिकोषी हतो को मेरकामा सामानेने पना उद्देश काच्यो हतो.

# (७) भी स्पृत्रमद्रजी

केवो भी संग्रेक्श्राकोमा शिष्य, नह केतना मंत्रीवर सफ्टास्का पुत्र, केतासेचारा प्रतिवोधक धन एक समय चारित्रमारे हवा मध्वेदाना व्यक्तिय राजाओंने प्रतिवोध करनार अने सीय समार् चन्त्रग्रामने मित्रियोध प्रमादी कैन्दर्मती उपसक्त कनावनार अने तेमण द्वारा कैन्समा हारा कैन्यमनो ख्व ख्व प्रचार करावनार तेजो ह्वा कैरोनिर्योग सन्द २१५मां तसनी व्यवशिक कवे.

#### (८) भार्य महागिरि अने भार्य सहस्तिप्ररि

स्पृक्ष्म्यस्त्रीति गर्रे वर्ष क्ले व्यावाया वया हे काय महागिरीसी वित्रवस्त्री हुक्ता क्ला हता तेकी परत बावी बले महापेनीकर हता. वर्ष महारित्मृतिकीना उपदेशकी कदितना महा होप्रणीता पुत कदित्मुकुमां हेकिस क्षेपी करे करणावमां कारण्यायाचे व स्त्री गया ते स्थाने आवादिकीना उपदेशको तेला पुत्रे वरातिक वार्षणावनु मन्य मंदिर त्यादुं के हाँबहरे प्रस्तु क्ले म्याव महितिक स्रोतीय गेरियादा क्लामुक्ता पीन करणोक्ता पेत्र सम्भावित प्रतिकोच प्रणादी परत व्याविकीय स्थान प्रश्निक प्रणादी कारण वित्राम संद्राम वही क्राव्याचित्रीयां साम्य क्लामिता संद्रामिता स्थान क्राव्याचे स्थान क्राव्याचे स्थान क्लामिता क्लामिता क्लामिता हता क्लामिता क्लामिता स्थान क्लामिता स्थान क्लामिता हता क्लामिता क्लामिता क्लामिता क्लामिता क्लामिता स्थान क्लामिता क्लामिता हता क्लामिता क्लामिता क्लामिता क्लामिता क्लामिता क्लामिता क्लामिता क्लामिता स्थान क्लामिता स्थान क्लामिता क्

मधार् सम्प्रीतः सन् वेगमां प्रोपणा नगनमां श्रीनधारमस्वासीत् मैतिः वयार्त्ते भावागदमा थी सन्दर्भनन्तुः हमीरगन्तमां भी पार्श्वतिनतुः हमोरिगारमा व्यमनावतुः पृष्टे दिख्या रोहीदनगरमां भी शुधार्मनानुः पण्यमां वेदयनन्त (प्रयमनागण) गो... विन्तुः

शिस्त्वरेणांगी ८ काल्या स्थापनी भी, व नो हेरल ३ सावनीतार तथे के के का स्थाप परिच्यतों के का स्थाप मीचु कोई वाँद किया प्रश्नित हुके हाराती पुराण का क्षेत्र, प्राप्ताच्य को करेंद्र करोगांगी प्रश्नु कैंक-क्षीर शोधी कालु काहिए

इंदरमध्यां यांक्रित्तवनु, एम वा वर्षा स्थाने विजयंदिर वंगाच्यां राजाय सिद्धितिर सीधंतिगिरि (समेतिकार हो।) भीखंतियरजी, जडीय (निदिया) झाझायवारक (समण्यातानु प्रीयस म्हापैर लामोनु मदिर) वादि स्वानोना स्था कार्ती सथरित वया वने रक्ष्याना पण कार्यो हथी. पे समार सम्प्रीत वया कर्ते रक्ष्याना पण कार्यो हथी. पे समार सम्प्रीत वमानुक बात्र सुझरितकारि सी वपनुं आयुष्य पान्त्री वीरतिकांग सैवह २९१ मा स्पर्ये प्रपार्यों कर्ते रहा १९१ मा सम्प्रीत प्रमाप्त कर्ते कर्ते सामार कर्यो है टाइनावरवानना कर्त्रा कर्ते छ छ छवे छ के कामक्रमेरपरवेतनु शिक्षण के से समुद्र सम्प्रीत १९५ पूर उच्च छे तेती उपर एक प्रार्थन सुंदर जिनमंत्रिर लोसु आ मंतिर ए बस्ततनु छे के स्थार मेय समार पत्रप्राप्ती वंगक सम्प्रीत मर्पर्यक्ती मर्पर्यक्ती सामार कर्त्र होते तेने का मंत्रिर वर्षान्य छ मत्रिरण वांपणी अति प्रार्थन कर्ते वीर्य क्षेत्र के मत्रप्तीन वांपणी करित प्रार्थन कर्ते वीर्यक्ती कर्ते सिक्षण छ वा मंत्रिर वर्षान्य छ मत्रिरणी वर्षणी हर्यो सुरक्षित छ वा मत्रिर वर्षान्य हु स्वार्थी हर्यो सुरक्षित छ क्षेत्र क्षेत्र वर्षान्य इत्ते सिक्षण छ वा मत्रिर वर्षान्य वर्षण वर्षणी हर्यो सुरक्षित छे

—(टाँडराबस्वान, हिन्दी, मा० १, सं०२ ब०२६ १० ७२१ भी ७२३)

पाटकिपुत्रमां (परणामां) अलोकतो पुत्र वहारम (पुण्यत्व) राजा क्ल्यो होती पक्षी बृदत्व (पुण्योमां एते बृहत्त्य कम्यो छे ) गारीच बेठो का बने राजाको बीट भर्मी इता बृदर्वने तेना छैनामिपनि पुर्यमित्रे गारी गारी पोताना ताबे करी क्ले बीरतिर्वाण संबद् ३०४मां ए पाटकिपुत्रनो राजा बन्यो

# ९ सुस्यिव सुमविषद

चार्यमुहक्षिम्परेबोनी पार वा बेने व्यापायों बया छे तेमणे कर्यांनारे उपर कोहबारे स्थिमकनो बाव कर्यों हतो तेमी निर्धेन्वराच्छन् नाम कौटीकनाच्छ पन्यु वा ब्यापार्यना समयमाँ प्रसिक्त महापेयराहन स्वारवेस यसेको छे

१ तपक्षम पशक्ती औ, बे, को, हेरस्क

पैन्सप पड़ी हेनी श्रीजी पेडोप क्षेत्रसाम कर्किंगती समा बन्धो, बीर्मनर्सात संस्त २२७ मी पनो रा बानियेक बयो. एना समयमां प्रसिद्द मौर्च्य समाद अञ्चाके कर्निंग उपर अवार्क करी कर्तिमने मगरनं सावाधारी बनावं

बेमराज पत्नी एतो पुत्र खुद्रसाम क्षिणाभिपति मनो. ते परम बैतपमी हतो. तेमे अमारगिरि जने अमारीगिरी पर्वन उपर अमगोनं खेवा मारे ११ गुस्त्रको बनारी, बौरनिर्वाग सक्द १० मां तेनी पड़ी तेनो पुर भिक्खराज कसिंगनी गारौप बेडो ते परम बोतरागोपासक को निम त्रोमी मतः हतो. भिक्तुराजमां क्या मामी इतां मिद्रराण, महामेघवाइन सर्व स्वारकेय

मिल्लाब व्यक्तिसब पराक्रमी धने बीर परंप हतो. तेचे पोतानी प्रवड सेनाबी विजवपाता आहंगी. मगबनीस पुष्पितको यहमाँ इस्ती हैने पीठानी आज्य मनार्ग को नेदराज के आदिनाय महानी मितमा कर्मिंग रेक्सोची चरादी साल्यो इता ए सुवर्ष मितमा पाछी कर्मिंगमी साम्यो, अने हमारगिरिपर्वेट अपर मदीन महिर वैचावी मसिद्ध खेवाँबराधार्य सुमदिवद्ध धरिनी पासे तेनी मिता करानी

भाग महारेगरि अने आस सहारितमांश्वीना सम्बम्तं बागार्गीन सर्पेत्रर तुम्बाळ गडयो हतो. ते बस्पते क्या जागी साथ मदारमाओ त्यां अनुरान करी त्यों सिवा वा हता । य दक्काळना प्रभावकी भागमञ्चल शील बदा बदा बोड कर्किमाविपति स्तारवेचे प्रसिद्ध प्रसिद्ध बैनस्वविरोने क्रमारीगर्वत उपर पुरुत कर्या, बार्म भार्य झहामिरिबोली परपरामा आर्यबकिस्सह, बोधिसींग, देवाचार्य वर्गसेनाचाम, तक्त्राचार्म वर्गी वसो सावलो, तेम व वार्म मुस्कित अने सुप्रतिबद तवा ेनमास्पाति 'क्यामानार्य कोरे तज सो त्यांक्रकची साधुमो एकत बना इसा. सामा पोइसी प्रमुख कामो साथीमो मारी इता कर्सिमराज, भिष्कुराज, सीर्वेड, वूर्णक, सेमक कोर सातसो जनगैतासको अने कार्कनभद्दाराणी पूर्णभिवा न्यन्ति सातसो अन्योतासिका-न्यानिकामो पकान का हती

कर्सिमाञ्जनी विकतिची भनेक सासुमी भने साध्यीमी मगर्भ मधुरा भंग मार्ख देशीमाँ रामानी विकसियी भगप्रवार सार्र नोठन्या अने कामभित् पूर्वकरोद कामभना संप्रह कर्या क्षेत्र बन्नेस रहिवालनो क्या सम्बद्ध बर्जा. नाती रीते न्य शता बारवर्गगीनो संरक्षक वन्त्रो.

तत्वर्णमूत्र समाच्या कर्ता. श्रेष्ट विकालनी चोची तत्तानिका लर्च अस्मारित अलकाक्रमि अलि पांचतो जररमात्रोता स्वकृता

१ राजरणासुक्य कर्या. श्रीकार्यंत तका ३६ या सर्थ.

भा सद्दापनापी, परम जैनावमी राजा स्वारंक्त बीरनिर्वाण संबद् ११० पद्मी रुपों गयो. निर्मुतान पत्नी तेनो पुत्र बक्कराच कर्षिणनो राजा बयो ते पण परम कैनावमी ज हवा ते बीर निर्वाण संबद् १९२मां स्वर्गे गयो तेनी प्रज्ञी तेनो पुत्र चिद्वहरांच कक्षिंगराज बच्चो ते पण परम कैनपमी हवो को जैन सानुकोनो परम मक्त हतो. ते बीरनिर्वाण संबद् १९५मां स्वर्गे गया ।

# कासिकाभार्य

भा नामना पार भाषायाँ बया छे समाबी धार्टी तो गाँरिमझोण्डेन्ड भने संबरसाँ। पाँचमनी हती ते पोक्ती करनार आक्रिजनार्यनो संबंध बणालु हुं विशेष माटे इतिहासप्रेमी मुनिराब तो कम्पाणविक्यायी स्थितन 'आर्थेआकर' जुमो

काकिकवार्य पार(वास नगरना राजा मेसिसिंहना पुत्र क्षेत्र महक्ता राजा कसिमित्र मानुमित्रना मामा बता इता काविहानार्य कैनावर्य सुप्ताकरमृश्चिना उपनेत्राची कैना रोक्षा क्षेत्री इती. तेमनी साथे प्रमान क्षेत्र सरक्तीय पण वर्षण कीशी इती दोक्षा कीशा कीशा कीशा कीशा होते. तेमनी साथे प्रमान कर से हैं, का विद्यार करता उज्योक्ती बावे हैं त्यां स्थान कर सम्बद्ध पण साव्यात्यामां है तेमनु कर को काव्या नोई ए कस्तारिणी सापीन उज्योक्तीना महित्सकार वरण कर है को काव्या काविकानार्थ हरन कर से पण दुर राजा नवी सम्बद्धी करते प दुर्वीद राजानी सान उद्यान करावा काविकानार्थ हरन देशमां ९६ संविद्य राजानी सान उद्यान करावा काविकानार्थ हरन देशमां ९६ संविद्य पात्रोको से काविकानार्थ हरन देशमां ९६ संविद्य पात्रोको से काव काविकानार्थ प्रमान कर से सिल्य उपर पत्री कावे हैं करने सौगर पुत्र वाव है, सर्विक्ष साथीन होत्रावे हैं यह कोशी देव प्रवृत्य उपरित्रीनुं राज सोगवे ह को प्रमान स्थान स्थान स्थान स्थान हमा स्थान स्थान

क्लिकिन मानुमित बाचार्य ग्रहाराजना उपदेशको जैनाममें स्वीतिर के राजाना आवद्यों ध्यापर्य ज्वाताज महत्वमां (उच्चिकिन एव बहे क्षेत्र) सञ्जाति स्था के परन्तु मर्गनी लटक्टची भीको विद्यार करो दक्षिणमां मृतिष्ठानपुरमां रहे के ल्यांनी एका बाचार्यना उपदेशको बाक्यों केमने स्था के के का महत्वा द्वादे पावनाई बाविंड वर्ष राजाना कि भावद्यों सञ्जाति दिवसे कर्मने नकी बाव के के प्रमा अधाविष्य बाक के पंजावनी माननागण्डना स्थापन क्षा ज कर्मनेत्र के

कारिकापार्व अन्यर पुग-मनत्र पुरव धवा इ तेमणे राज्यशिक करना छाये पमश्चीत पण करी वस्त्रिक-माञ्जूषिपाने अने प्रतिक्रमञ्जला सातवाहनामे तम व हैरानना राजिक्योने प्रतिकोधी वैनक्सीनो प्रपदेश मान्यो हुतो, तेमो बीर्तनर्थांग संस्त् १६ स्मामामा स्पर्गे गया है

रियरंत नेग्रवलीमा लागरे, केनक ग्रुवियन भी कम्पान विनवतीना केनना नामरे. १ रिशेष्ट कर्म अनुसर्वादन करते.

### मार्थे सपटाचार्य

भार्य स्वयायार्वश्री आर्ष्टिश्चवार्वता माणेच कसीत्र भने मानुस्त्रना समयना सरुपमां वस्य हता. तेमये वीडोनं वासमां भीती त्यांनुं प्रसिद्ध स्वयावार्वेच सीवें चैनतंत्रपर सावे इसान्धुं हुई तेमणे गुरुपसंस्तुरमां स्थलो उच्चव नियायें हुतो भने त्यांना वीडवादि हुजुक्दरने बीतीने त्यांना स्वयाने प्रतिक्षेण कृति कैनामां कराम्यो

प व समयमां पाटफीयुनमां क्रांबंधना रामा वाहब-चेबस्ति हता तेणे मामलोमा क्रेस्पानी एशे हुम्म क्यों हतो के बैन साझनी रामान माम को लने दाक वर्षान्त्राह्य स्वसिवांत कोडी हैं. वे मार्च नेष्ठि करे-चामाना नेष्ठि माने-देशने प्रमानको लागे वाही. बाबी बैन-मानो स्वयम्प्य का महानिवासिक स्वपटायार्थिन मरपनी बोमान्य भानाने रामाने बाने प्रहानो दिख्या कार्य सामने प्रमान करी ह्यांना करी सामान करी स्वयम् कर्म स्वयम्भीतं मान कराई कार्य करी स्वयम् सामाने बीनी दीन्या कार्य सामाने प्रतिकारी बैन कार्योः प्रभावकारिकां कार्य कार्यकरी सामे देशना किया उपाय्याव महत्त्रतुं नाम परा मुळे के बाने स्वरणी परि परम प्रमानिक पारिक्तास्तिए कम्मान करी हते. बीनिकांग सेवत् १८ मां भावभित्ताहीए कम्मान करी हते.

### पादस्मिसद्धरि

मा सहान् विवासित अने प्रमालक भाषाये पत्रा छ हेमणे पाटक्येनुकरा राजा हुर्वहाने प्रतिकोषी कैनवर्गी बनाम्यो हेम ज सानजंदना राजकुत्याराजमे वपदेख आपी कैनवर्गी बनामें छ छे इच्छाता करे तेनी सम्म कामार्थ महाराम उपर करिएक क्यूसम प्रतास्ती. आवार्य श्री क्या क्कत वर्ग रहा के प्रतास्त्र महाराम द्वाराम उपर करिएक क्यूसम प्रतास्त्र मा सावपाइनाने क्या उपरेख भागी जैनवर्गना वस्तु एक बनाम्यो तेमना प्रतास-विकास आयोगी मामार्जुने काबार्य-माना व्यवस्त्र हिल्लामी एक्टममा पादिस्प्रमुद्ध बताम्यु का सरवार्य पार्टिशामा को बावपाय छे तो छन्त्र वरूप तमार्थ क्या क्या स्वत्य क्या प्रतास्त्र मानि प्रतो सामार्थ है अधिकास वर्ष आयोग सहार्य वर्षमान्याम, निवीक्यक्रिता, समान्यक्रम मानि प्रतो बनाम्या छे अधिकास वर्ष कार्य स्वत्यापार्य कम प्रतास्त्र स्वत्य सम्म सम्म सम्म सम्म स्वत्य स्वत्य वर्षमान्य स्वत्य स्व

#### सिद्धसेन दिशाकर

चा इववरिस्तृतिम शिष्य बने लहान्त्राणी राज नियमना प्रीवनेनक वर्षस्य हता. एक्ले बंगास्त्र्य इव्यक्तिया राजा देववासमे वरिवामी नेन नगम्यो हतो. व्यवर्शिय अवस्य पार्कनाननी प्रतिया ने गायनोय दनावी हती तने वहार कारी हती. प्रवस वेस्टारिटिका रची बसे पडी क्यापन

१ जनसङ्बद्धीय सने बहुविंचहित्रकन्त्रः

\*4

र खोत रचुं बेना पंतरमा क्षेत्रे महदेवबोनु झैंग घाटचूं कमे पार्थिवमती प्रतिमा प्रगट बर्द में संकट कमे प्रयुक्तमान बहु विधान हतुं तेमने समय्य आगमेने संकटनां करवानो सेक्य ने "नमोर्थ्यविद्यायार्थेगायामसर्वेद्यापुरण" प्रथम क्यान्युं आना प्रायायिककरे पेतिकेत्रमने वोषी बैन क्यान्या, गांव केरलेक्स बैनकर्स कीक्यो सिटाक्सकानोतो संग्र काहणी. सक्यना

1270

तोषी नैन क्याम्ये. राजा कैरतिकते कैनवर्ग स्वीकारी सिद्धावकर्जानो संघ कावयो, भववना राववोष वीर्वनो कीर्णोद्धार कर्यो बाने ओकारानगरमा विशास किनमंदिर बंघावी कैन रुनी सुव प्रयास्ताकरी तेसी विक्रमनी प्रवस स्थापिदना स्वान् बादार्य हुटा तेसी कैन स्यायना र पृष्ठा के तेमणे सम्यतिकई, न्यायत्रतार, द्वातिशिकासो, क्रन्यागमंदिरस्तेत्र कादि संघो बनान्या के । भी विक्रमनी सर्वे पत्राची निशीसकृतिना उन्केस प्रमाणे तो सिद्धनेन विवाहरे कैनायनो चपर स्वीकामात्य रच्ची इसे सिद्धसेन दिवाकरनी सर्वद्रयुप्त वरीकेनी कवरी क्याति के

# (१३) भी वजस्वामी

क्यरी म रीत्रे शर्मुकर टीर्पनी उद्यार पण देमोभीना हाये व बाप छे पांचना कारामां सीको तम बीजीवार का कापार्य शहासके कराच्यो छे टीर्परक देवनी उपहर टाउटी शहमदेश्य करे तक दुवरार्व दासरी कारहस्ताह द्वारा कीणीद्वार कराव्यो छे तेमो विकस सेंस्ट् १११मां गिनास पान्य

# (१४) नजसेनसूरि

हैमनी परि बज्रसेनसूरि यया छे तेमने सोपारकमा बिनवण बेटीना बुदुन्यने पुरा सम्मानी बनायुं अने हेना चार पुत्री नामेन्द्र, बन्द्र, निर्मुण कर्ने दिवासादिने बुदुन्य सदिव व्या व्यापी का चारे महान काचार्य बचा छे कने हैमना शामकी चार गच्छी प्रशिक्ष यहा छे को विकासने बोजी स्वतादिर,-जीरनिर्दांग सदद ६२०मां वर्षा पास्था

#### ना नामना का वाषायों बया छे (१) प्रसिद्ध मेदवादि विवेदा को हाइयातनवरूप स्वविद्या (२) क्षुक्रीतस्या न्यातकिषु उपर टिप्पण कर्या को (६) बेमनी बायस्यक्रियी गरीस महासारप स्थापके करी के ठै

बही बराजे प्रथम प्रह्मारी व बेबा है तेतो बहुमीना तिस्वरियमा सामेब को प्रवच्य साबाज हता पाले बहु नानो बन्मरे सारानी सामे बीबा क्षेत्री, को कुंब सरमामी साबजी सारे बन्दास कोर्ट एके तेलने बेन्सरेनमी बन्मरा साले. एक्टर महानो बेनसेको बन्दातों करण हुन्हें, महारा कहीं एके सामे बेनसेको बन्मरा साम कर्य स्टेश तेलां स्वाच्यों को है हा हु के के हूं हो वो बहें बीतो बन्देश सामानी सामानी साम वह बीहों हुं को सह के हुन्हें सामानी सम्बाद बीहा सामें स्टान्ट बाहत को है बीहा मूर्व बात का को दे पल बन्ने होते है का पहली पहला महारा सामें के होरे ते देश छोड़े बन्दे बीतो देश कोसे पाना बाम छे स्ट्रान्ट्य पत्री प्रदेश बीहा प्रमाननो सामानी मही ते वो हुन्हें को सामे सामे सामानी केन काल्ये. तेमले बार इस साम्ये क्रिक प्रमाननो सामानी सामे दे ते हो छोड़े बन सामानी की सहस्मा सामानी हम्मा "पत्र बारित" बनाम्बे हम ब सिक्टोन विवासनो सामित हम स्ट्रान्ट वासमानी हम ब सिक्टोन विवासनो सामित हम सामानी की सहस्मा सामे हम बहुन हो हिस्सानी इस सामानी हमने देश को बेन संस्थानी बार बार के हम सामानी का साम का हो साम का होना हो विवासनी इस सामानी का सहस्मा सामानी है

#### भी शरियमधरि

नेवडुनदोरबाज ने विकासी छी क्वान्दीमां नरेल हे ए राजने इस्कृत्वस्थित प्रतिकोष करी कैनवर्धी बनान्यों हो। नेन प्रकलकर राजप निकासमां सी प्रदूषदेवजीत् पोर्डु मंदिर नजार्थुं विकासी हही क्यान्दीमां ना न्यवर्ष नहाराज नया हे

#### (२) यानतुंगय्रि

न्य भावार्य मध्यामरातीम्बा कर्ता क्लो कामनगरीमा इस मोक्यदेवना यामीप्रदेवक हता. इस मोक्यदेनी सम्बन्ध पिछी हुई, मुद्दा क्ला वहा विकास हता. तेमी महाइक्ष क्लो प्रदेश हता. तैमनी छाने नामनराती क्लानी तैमने राज्यान बहु प्रयावण क्लाह्मी हती क्ला मैनाव्यंनी सूत्र प्रमावण केलाहमा है क्लान्य छाट्या विकास का महान् कामा बहारा. (विशेष माने प्रसावकारील कुदो.)

#### षपमहीसुरि

ना पंपाल देशना प्रतापी खाँचमां की सुरपालना पुत्र हता बने तेमणे बहुन मानी
उपने मोजगण्डमा प्रतापी बाचार्य की सिद्धसेन पासे ८०७मां दीहा। छीपी बने ८११मां
क्षेत्रपर्वरंत पास्य तेली निरंतर १००० हवार कोक इंडरब करता तेमणे गोगगिरिता प्रसिद्ध
बामरानाने वपनेशिने वैनममी बनात्मी हुने राजाए स्रिक्षिना उपनेश्वा बावकां कामैयर
का क्षेत्र बने मोगिगिरिता १०१ सहस्रमाण विनमंदिर बनान्त्रे तेमां १८ मारम्याण सुवर्णनी
भी वीर्रावर्षना मित्रिता करी आवार्षमां करुआवरीना पर्मराज्ञमे प्रतिवर्षना विन बनान्त्रो
को बीजवादि वर्षनाकुंत्ररने हुन्यते। समानो विद्वान पंरति होते तेणे गौजवप को महामदिनम्
काम्य रिव वर्षमान्त्रिते को कामग्रावने कामर बनान्या के क्ष्युणावरिता के ते वर्षानार्थित प्रतिवर्षणी
भाषार्थ महामदिन के कामग्रावने क्षय वर्षाना होते तेणे गौजवप को प्रतिवर्षणी
भाषार्थ महामदिन के कामग्रावने क्षय वर्षाना के क्ष्युणावरिता हेनापिते प्रतिवर्षणी
भाषार्थ केते मानवती बीका कार्य हुने वर्षानामा महामदिना स्वतिहा हितार प्रतिवर्षणी
भाषार्थ महामदिन को सामग्रती बीका कार्य हुने वर्षानीम्परिकार स्वपुरा, मेडिना, अणरिखपुर
गोपिगिरि, स्वतारक्षापुर कार्यमा प्रतिव्राणी करी है

भावार्य महाराबना उपरेशको आमराबाद सिद्धाकसभी अने गिरनारजीनो संघ कारची मिरनार गीर्ब उरा निरावर कारो कारा कारा हुन हुन ते परनो इक ठरन रह की ए तीर्ब स्वरंत भीतांकी कारा समाय संघरत्वने करन करना पण राजा गयो हुतो बाक्संत्राक्षने अधिक समाय केरा कार्याक्षने करने समाय केरा कार्याक्षने करने समाय केरा कार्याक्षने करने समाय केरा कार्याक्षने करने कार्याक्षने समाय केरा कार्याक्षने करने हुन कार्याक्षने समाय केरा कार्याक्षने करने कार्याक्षने कार्याक

कामराव पक्ष तेनो पीत्र योजादेव गारीय केठे. ते पण विनयमी हतो. वयमधैस्पिकीमा गुरुवाई भीनसद्वरिष्ठ तेने उपदेश कापी भाषकनां कतो उच्छान्यां हतां तेणे मयुरा शतुंत्रय कोरे तीर्थोनी बाय करी हतां

#### शीलगुणवृति

गृक्षिण करसमान रखक को वर्तगृह छोस्पुनस्थिता उपरेशकी पारण वि छं ८०२मां वस्या पद्मी तेमे पेपासरा पार्कनाम्नुं सुदर विजनदिर बगान्यु हेनो मंत्री चांचा पण केन हतो. राजाने वैनक्में उपर प्रेम हतो.

#### र्धामरि

गुवरातनी राजा वर्श्यंडनेव तेमनी परम मक हतो. व्यावार्य महाराज महान् विदान अपने वर्मेड विधाना भारक हता तेमी विंसं ९९१मां वया

१ समायनमे एक देश वत्यो हुई, केना वंडवो—पुत्रो वेनवर्स पाळ्या बनै केरी वंधपंत्रामां स्मीत्या करा. ठेल्वे सम्बद्ध दोलेनो उद्धार काम्ये. तिहेर वरिषय गाउँ हुसी 'कार्यमाः

# प्रापर्थ

रेको गुकारका राजा मीन बागाइस्रेजा मामा कर्न प्रसिद्ध कैनावार्य भी होग्यावार्यकोगा रिण्य वार्य हे स्ताव्यं मोमदेवना सेनाविपांत संध्यासिंद्य पुत्र कता हता. वान्यावार्यका होगावार्य पासे श्रीस्था वार्ष हेंक समस्यां व तेको प्रकार पण्डित चया कल्कुम्से पोक्षण्य प्रतिवानो प्रमान गुक्रियांच्या सीमदेव कार कर पारच्या, माञ्चाना प्रसिद्ध मोक्रावि गुक्तारुमी समानुं एक्वार क्याना कर्नु हाँ, एगो सुर, बवाब स्त्राव्यं ज नातो सम्बय हता तेनाची बद्धवार्य मान्यवार्थ मोक्रेक तेने वारानारीमां क्षेत्रस्या (वां पण तेनके कैनवर्षाने) प्रमाव पावची, महानंत्री विद्याखे कानुनां विवास्थास्य कैनस्पेरी क्षेत्रस्या

ते करते प्रदेशपूरियोद यानानतीना स्विदेशना पुत्र योगानने वीद्धा आयो तेथी आव्यामां वैनायापुत्रानोने विवाद स्वाप्यके मोत्रदावदाता पत्र करान्यों इतो ते स्पूत्रचे क्रोकान्यों, तेशना करतार्थी योगामार्थीय भने व्याप्यके यानापुत्र करीर मध्य विद्यानो स्था के विकासने स्थानारम्य श्राध्यक्ता या स्वाप्त स्थानार्थ करा

### (१५) नरसिंध्यरि

चा बैनशाकरा परवामी करे नहाकिहान् हता हैमणे नहांहिद्युरमां कडूने उपदेश काणी मर्समाहा केवान्यों कोच्या परवकुको प्रतिकृति कही कैनश्यों कान्युं करे है संक्ष्मांची सहुप्रकृपाएं प्रतिकृति वामा पर्या परवामी है सहस्वद्री कथा हैमणे विसंत्रेष्ट्री वादमां हरायी नामकर्वीयं बैठविरोमा क्षमांची कान्यों होनो विकासी वासी कराविषया साम्य कार्यों हता

# **विमेगसार**

भा राजगण्डीम जीजमपर्वेवस्ति-किण व्यक्तिकेस्तिना शिल हता भारानो शुंजराण रेजनो सम्बन्ध हतो. तेसो १ ००मी विकास हता

जिम**बस्सम**स्**रि** 

भारानो राजा मर्बर तेमने बहुमानमी बढ़ियाँ बोद्यो

# (१२) मधुम्नसूरि

नेपारण राजा भन्क (काइराज)ना प्रतिनोत्तक का बाधानी राजानी समानी निरामशे कारीने बीजी होते. तेनो सपारण है, जिह्नवानिति जाने राजाभोग्रा प्रतिकोत्तक होता का मामण क्षेत्रा का बाजानी बचा के मेगारणज-प्रतिकोतक का व बाचार्य के के बीजा एनो हजी हैं निर्जन को तकती करी.

# (३८) देवसरि

नामणे हाउसरमा सबा कर्नीसिंहने प्रतिबोध क्वीं हतो अने ते सजाप तेमने "अपभी प्र निस्द कर्युं इसुं. १००६मां माळवामां पोरुयुहस्योमे प्रतिबोधी तेमणे पोस्वाड जैन कराच्या इस

# बादिबेवास शास्तिसरि

चेरहुक्ता बारमधीयगच्छता भीविजयसिंहसूरिना शिष्य या याचार्वे प्रशिद्ध केन स्मी वनपाइनी प्रेरणावी वासना प्रसिद्ध राजा मोजनी सनामां बहुने सुदर प्रमाव पाइधी हती अने वृद्धिमोने बीला इस मीमदेव वाष्मावसी पण ते मावासभीने वर्ण मान व्यवसो. उस्तरम्पसनस्य बपर न्यानपुळ गंभीर बृहत्टीका ठेमणे रची छे. तेमणे ७०० भीमासी कुटुस्वाने खेल बनास्या रवा सब मोबे तेमनी बादशकिबी खुशो बहु "बादिवेतास"नु विरुव कास दुई तेको महानिद्रान् अने प्रतर नैवाकिक इता मीमरावनी समामां पण तेमने ''कदीन्त्र'' अने

"वादिवकवर्ति 'तु विकृत भाषवार्गा भाग्यु हतु गृबराधिय सीमदेव भने माठवाभीय मोजदेव वर्षे तेमना तरक वहु व सन्मान कने मकिया बोता हता तेमणे यसदमां चौहाणोमें प्रतिकोधी दैन बन्धम्या इता विकसनी कर्गामारमी राजान्त्रिना का महान् भाषार्व १०९६मां सर्गे पाष्या

# पक्षपरसूरि

तैमणे बारसो पंदर राजकमारोजे प्रतिबोध भाष्यो इतो। तेको १११७मां कवा मस्पारी अमयदेषसूरि

गुकरातमा राजा कुर्णदेवे भाषायमीनां त्याग तप धने उम्बद्ध बारित्रमी प्रसप्त वर्ष तेमने "ससपारी" है किस्र कर्युं इत्र तेमले दक्षिणमां विद्युत करी कुष्पाकनी तीर्थनी सामा करी इती. लांची तेमो अमरावती तरफ पवार्वा कने कमरावतीली ४० माईक उत्तर हर हरूपुर-एकवपुरमा राना एसप भीपासने प्रतिबोधी मुकागिरि वीर्य स्वपान्तु, सने व्यक्तसाबी ४३ माइक दूर भारेका अंतुर ( सीरपुर )मां बंतरीख पार्श्वनावजीनी प्रतिछ। करात्री इती. का राजा परम बैनवर्मी क्को इतो भने तेणे त्वां केनमदिर पन वंधामु इतु आ ठीमें आवे पण नेतांवरी छ सुद्धागिरे दोर्च करवारे विचनान छे तेना मुक्तातक शामकीया पार्श्वतावकी छं य संबद्ध १९४ नेतांतरीन्य तानामां हर्द्धः इमणां दिगम्बरीन्य तानामां गमु हे परन्तु मृसमायकणी ता श्रेतांबरी छे केनां वर्सन वा केलफ पत्र करी आदेख छे वा बारनी शतान्त्रता महान् वाचार्य हता.

# मसपारी भी देवचंद्रपृरि

सम्बारी भी सम्पदेवसुरिना रिप्य भने विदापावष्यक उपर २८ इवार स्टेक्नी टीक्नग रचनार आ भावार्य इता तेमो प्रमार कारी धर्म महान् बच्च इता अवसेरना शवा अपरिंड तेम्बुं स्थान्यान क्षित्रज्ञा बता. भूक्तपास राजाए तेमता उपदेशको बैन्संदिरतो पूरा करनारामेन्य इ.र. सफ कर्य हता. सेरापूनो रास्सेगार पण तेमनी नक हतो. शाकंतरीना राजा पूरवीराजे तेमना उपनेपारी बनवर्स स्वीकारों हतो कने रूपयंगीरसां बेनमदिर बनाप्युं हतुं, कने तेन्य उप सोन्यतु रिपन (हर्षुं) बनाप्यु हतुं. तेनन्य स्था समये अवसेत्नो राजा अवसिंसराज्ञ रीमनी स्थायान यागानी बाजो हतो. अवसेरना राजा उपग तेनन्यो बक्तो प्रमान हत्ये. तेमो १९६४मा विस्मान हमा विदयाज वर्षसर् पण्यतेमनु स्थाप्यान सम्बद्धना बारतो. तेमने क्लेक्टमा बनामार्थे

# **ममर्चंद्रमृ**रि

तेमो मन्तर वारी हता. सिवस्तर बनासहती समामां एक बारी साचे बच मेळववाबी सिवस्ते तेमने " मिहतिसुक"ज मानवेतु विकर आसु हुई, तेमने सिवांतर्लेव प्रव बनाम्यो हे

# बादी भी इबस्रि

भा भावार्य प्रस्तर नपायिक जने शाकिकिशिमाण हता तेमयो स्याहादरस्ताकर नामलो ८० देका भोकती त्यापनी सहान् सब नयात्री है तेमले नायपुरता राजा आस्वादनने उपदेश भागी बत्तवमनी भ्युगारी नयात्री हतारी गृहित्य शिक्षणत वसस्ति तिमले हा मानने नवारी इस्ट्रवर्षने यात्रा हिरागि वर्ष नेव्यभी हती. सिव्यात वसस्ति तिमले कु मानने नवारी इस्ट्रवर्षने यात्रा वर्षाय प्रमाणकारी व्यक्तिय स्वकाना भाषाय बच्च के तेमले सिव्यात बचारी इस्ट्रवर्षने वात्रा वर्षाय प्रमाणकारी व्यक्तिय स्वकाना भाषाय बच्च के तेमले सिव्यात बचारीहती समाना शिक्यत्रकान वारहीन जोग्ने हतो तैसी शिव्यात्र केमले ''बाहिरिवर''ई वित्रवर्षाय हत्तु तेम व कम्पनकर्षित ग्रमला नियम्बगावरित पत्र तेमणे वात्रमा सबसमाना बोगी हते। सिव्यात वर्षावेद तेमले बद्ध नाम भारत्रों, भा वारसी सद्दाना महान् व्यवसर्थ ११६० स्रां वस्त्र ते

#### कविरामसंब भी देवक्टाबायशी

विरागना इतिहासनों व गर्द किया भारतमा पुज्यभोक इतिहासमां की हेमक्यावार्यशीने नाम सार इतिसारा करती बारक स्वापित हो। समारता जवन प्रतिसारेद्रण वर्त महान् विहानो, करियों को ना प्रात्तिमां की हेमक्यावस्त्रण त्याव गर्द व को गरिय मुद्दे हो। की हेमक प्रवापित कर्मों के दिवस को लाम पर्मित इतो तिस्ती सर्तेत्रमुग्दी प्रतिया काम वस वेप्यत सर्वित सामार्थ क्वामा मार्ग वही हो। तिस्ती स्वित रित्रों से महान् क्वा काम हो। ति हो तिस्ती स्वाप्य मार्ग वही हो। तिस्ती स्वाप्य मार्ग वही हो। तिस्ती स्वाप्य मार्ग वही स्वाप्य स्वाप्

अगरन्द मगरिना राजन वर याग यात वरिवरों बने उत्तराई ब्याबा है कमें है है सबसे विराजना अनेक प्रवादिक चावारों बचा है अने है वरिवरों को उत्तरामें हैन्से पूर कर्व है भवन बेताहरू

नाता ने ने प्रमानक व्यापार्य महाराजी नाता छै तेमां भी हेमचन्याचार्यजी महाराज व्यारवाने छे वैन्छासन-रक्क तरीते तैमोश्रीय वे व्यस्तुत हान सरकतो क्यों छे ते व्यर्थनीन के भा महारापि महान सम्मन प्रमानक, छासन संरक्षक, पुरन्यर वर्धनकाली, पूरोण साहिरवित्त, मकांड नैयाधिक स्वत्यारियानी के महान वैवाकरणी के कोई पण प्रकारना सुरूपमां सुरूप बने समर्थमां समय पीहितोगी कारपरे मुखे शक्सम तेम के

वेशोजी मूनरातना मानार्य रावानी सिन्नराव व्यक्तिंवनी समान्य तेवस्त्री राज हता तेमणे रावाने कैनाम्मेंस्य सिन्नरावी समान्य वेवस्त्री सिन्नरावी कैनाम्में वेवस्त्री समान्य वेवस्त्री समान्य वेवस्त्री समान्य हती किन्नरावी रावानी हती किन्नरावी रावानी वेवस्त्री समान्य समान्य विवाद समान्य विवाद समान्य विवाद समान्य विवाद समान्य विवाद समान्य विवाद समान्य समान्य

महाराज म जया होत हो व्यवे बैतो, कैन्दर्स को बैतर्सक्ति कई परिक्तिका हेत हो कन्दु ज स्रक्तेक के तेमना समस्त्री मारक्तां बैतोसी 'संब्या पार करोक उपरांत हती. जानदर्शकर बांड्रवार्रं ध्रुष करे हे के हैं से १०८९वी मॉबीने ११७६ सुधीनो समय क्ष्मिकक्सकेंड्र को देनपरंत्रीयोना तेवकी देशेनमान गयी होते. में या काचार्य महाराय कि से १२२९मी लगे प्याप्त. (तिकेत विति वामान रच्यारे हमारपाकमंत्रम, ममाककपरित करीर मोब बेन्स ) गुजरात्रने क्षित्र करीत को स्वीत्रम या ज काचार्य महाराय व्यव महाराया कुमारपाको कैन्सनी करात्री काम्य उपर व नदि पर्यंत्त समस्त्र अगर व्यवर्ष महारा बहुत महाराज कुमारपाको कैन्सनी करात्री केन्समें उपर व नदि पर्यंत्त समस्त्र अगर व्यवर्ष व्यवर्ष

देमपेद्राचार्य एक कुळावर्रक दुश्य हता तेनी ते कुछ दैसद्भा कदेशाव छे तेमना दुश्यां बारो देनद्यि र नप्रमन्द्री नामचैत्रद्येते गुणचेत्रद्यति, महेनद्रद्यति, कहेनानद्युरि बाहि प्रशास्त्रिक बार्यानों कना छे

### रामचंद्रस्रहि

तेवले एक गुरूती सारक बलेक प्रयो कामचा के प्रवेशविकासायकार रासकेरहरियोंने प्रवेशवासकार तरीके संयोग के सिवराम तेवले "कविकतारमञ्जा"ने विकर भारते हार्ये. तैयले सम्बाम, साहित्य मारक व्यवेश्वर व्यवे विकस त्यर होतर प्रयो कराम्य के

#### क्षकस्र

तेको उन्हेंस्य सन्धन्य हैन्युक्त्य्िन शिष्य हता सिख्यक बने कुन्यस्थार्क तेको साननी एकियो जोना तेमले कुनारपाकमी समानो कैनवशसिकोने हराज्य हता

#### निन्द्चस्री

रेमणे इजारो शबपुरोने प्रतिकारी केन करमन्य इद्या रेमनी १२११मां काकीरमां स्वर्णसम् स्रो

### अमयदेवस्ररि

तेची रुप्यान्नीस्माण्डना भाषार्थे हता तैसने कार्यानीराज्ये प्रदिक्षेत्री विवस्तेनी बद्धार्गी बनाव्ये हते. वर्षांची का बेनावार्थिया एक दिवान वर्षाने बीका हतो तेनी एकार तैसने बनाविधिंद 'तु पिस्त बन्दा हतुं. बनेत्रविवय महाकान्यना स्वतिता वा महान् वाचार्ये तेनती कर्जाप्यती स्वतः

१ को के पत्रकीय करोड पैतोली तक्या हती एन ब्येट्स के एन इसको एक विद्वाले जाहेर कई के केर्य वह नीड नहीं कई के एको पास करोड़ डीक के

#### (४४) भगस्य सुरिजी

सहस्याणी क्यो परम तपाली का काजारिनी यह तपाया कर उरक्र स्थाप जोई महान्यहण जैमीनी केमन वपानु किरत काजु हुई दोखा क्षेणा पठी ठेमणे आजीवन कामिकनी तपायाँ करो रही. अवान्तरहरूपानो हाजा केमना परम मक्त हुती क्यो तमाने राज्यसमानी पत्रीय दिगाना वादिकाने जो या हुता कर ठओ होगानी माफक कामेब स्था हुता ठेमने "हीरस्ना ने पित्रक आर्जु की, नेयाना नामकेस काज पम त्यागान्यना आचारीने बहु मान कर छ मन्यप्तने नाम का आवारीनी व्यापक बाहेर क्यु तमाने १२८५ मी विक्र मन्युं तस्सी वाताचिता का महान भावारी वया समा जैसीनिहना १२७०-१६०९ सुर्याना शिक्सकेस्ना मुक्त छे नेवाहना राजवेशनों का सुर्विभा समयक्षी स्व जैनकारीनो प्रवेश प्यो जे भावयने की अधावपित विध्यान छ

(४५) देवेन्द्रसूरि भा भाराचे प्रदास क्रमेक्ट कर सामित्रकार्या

भा बानाये महागब क्रमेंक्य बन वाहितन्त्रव्यादि अनक क्रभाना रचिवता, अन मंबार मेरेछ बीत केवती समर्तवेह अन तेनी भावा राणी जयत्वह्यादेवीना प्रतिवावक हता तेमना उपरेशायी राणी बरुद्राहर (बरोज्या क्रिक्सों सामर्कीया पार्थनायत्रीचुं मेदिर बनाच्यु के हां, यूनात्मना रांबा वीरवाक्ती तेमना उपर पणी सार्थ मंबित हती बस्तुपाल अन सबपाल पण तान पस पूर्य मानना हता. मेबान्तरेस समर्तिक्षे देवेन्द्रभृतिनी अन आवार्य अमितसिहस्तिना उपर सामर्ति प्रयोग समर्ति केवे सम्प्राह्म प्रयोग क्रमें समर्ति प्रयोग हता. येवान्तरेस हता वैद्या हता वैद्या समर्ति प्रयोग हता विद्या समाव पान्यों हता

ত তথ্যকোৰা হলৈকেবা ত ব. কৰিবেং হাঁচৰৰ আলা দৰ্ব ট "ইলচিছ খা তাৰী বিদ্যানীৰ্থনি বা ক্ৰেটিক্টা মধ্য বা বিভাগ বা ক্ৰমেন্থনাৰ বা নহিছ কৰবোৰা ব. — ৪ ১৬ ই ব ক্ষেত্ৰিকা নৰাম্বত কৰালা কৰা ক্ৰান্ত হয় যা ব নাই ব কৰবো ক্ৰমেন্ত ক্ৰেমে বাৰ্থা হাট —

स्वांत श्री व्यक्तिमानी पर्वादातु सहारामाध्यान महानायांनी श्री कुमानी ध्योत्साद मंद्रपाया अस्यार धानदार कामदार वसन्त महानत प्रवाहरण वर्ध अपना कर श्री पून त्रामण्य वा ता देनेल्यू(द्वी का प्रवाहर व्यक्ति कुमानाया का हमानायानी का प्रसाह है। प्रमा लाग महान क्यांचा साम क्यांका प्रको होनेषा क्यांचा निमानी परिवास (प्रवास) तो कामग्रे ही कापण महाने में भीनदे कर पहुँग्ण अरिप्यम्वद्वानीया देखारा नी देवाद ह प्रवाहर ह अप अनुदौ सनेगा। विवाहरा प्रवाह हात्या म सन्तान (प्रशासन) वैत्या मार्ट और प्रवाह अर्थात वांचा बीरामका व्यक्तिमान क्यांचा व्यक्ति महानश (महामतियां) की काम है और प्रवहमाग जानित

<sup>—(</sup> धराप्यायकार कामरीत्य कृत " राज्यकाल के कनशीद्र" ह ३४ )

#### विजयसेनमृरि

या नारेन्द्रसम्बद्धाः महान् व्यन्तर्थे इता तेमी गुवास्त्रना व्हारामा बीर्यवस्त्रने व्यने तेम रेतीयम क्यूपास तेकपासने प्रतिवेतनार स्वान् वर्मगुरु इता बत्यारके से स्वान् वर्गमुक्तं कृषीं के तेनु ग्रुप्त मान् वेकेत्रपृतिने वने विश्वयक्तिस्पृतिकी व पटे से

#### षद्यमममृरि

तेलो विश्वचंद्रस्त्यूरीयोना किया इता. एवा बोरक्क तेमने बहुमानवी जोता वर्णसर्वायुरण कनं कार्रक्रितित्य स्थापना का कार्याचे महाराजे सुकृतकार्वक्रियो क्याचीने बत्तुपत्कने कार्र कराय्यो इतो. क्यापना संबोधों तेचो स्टब इता.

वपसिन्द्यि, अरबेद्द्रि श्रान्तिद्रि, सन्द्रशाष्ट्रना विनद्तन्द्रि वादे वाचारे क्युनालना एवनो इता वने सन्दरन्दर एवने एम प्रीकान बाइता वा वचा हैरानै वने चौरमी सरीमा व्यान वाचारों है

#### **अमर्चेद्रस्**रि

तेनो महाकवि हता. तेमनो मिस्स वाचमारत को कविक्रमध्या इसको कार्न कैनेदरिमाँ यम मान्ये डीव्य केश्वस के तेमने मृत्यसम्य समा विस्तक्षेत्रने मृतिद्वीच वसको हते. तेमने मान्यवि हता. तेमने क्लेक सुरेर कम्प संघो, क्ले कम्प वरिद्याना संगो बनाव्या के तेमने तेसम विकास विकास क्षा

#### (४६) पर्मपोपसरि

संद्रभाषम् सभी पेषण्डक्ष्यारं भने बांकपण्डमाना प्रतिभोषकः का भाषार्यं अवासका उपरेश्वमी ८२ विनापोदां भने भनेक वालमेवारं बना हता तेनो पाम प्रमानो, कनक विचाना बारक करे स्थान प्रमान हता तेनो पीरामी श्वासिना भाषार्य हता तेनो पीरामी श्वासिना भाषार्य हता

# पर्मघोषस्हि

वेमो चत्रकुरून स्री बजोमप्रस्तिमा विष्य इवा वैभने खाडेमरीना राषा स्वपन्तसमने प्रविभाग समाहयो इतो. रामाए तेमने ''बादिमुदरायणि ''त्री विश्व वार्ष्य हर्द्यः

#### **जिनममस्**रि

च्य बावार्य विविधितर्पेकस्याना रचिस्ता भने क्लेक क्लोबोना इटां करित वह प्रसिद्ध छे केमने भीतनी क्लोब्यना सुम्प्रक सुकतान सहस्त्रने करदेश व्यापी बक्तो प्रमान याच्यो हरी। सुक्रमान रामप्रेतामा प्रविधेसनी जोंच करनार चा व्यापार्य हरा एम क्लेब्यन है केमने न्यासीत १ रहीनो स्थान देनेगा करनारी ते क्लक्त्य निवासन क्लो रहा प्रमानी रुपानच्या-वार्ष मी रीमप्रेककम्प्रदेशिन वर्षन कर्ती हरा.

## (४९) देवसन्दरमृरि

सबन्दिन, क्लेक प्रेक्षेत्र स्विति क्ले कलेक राज्ञाकोला प्रतिवोचक का बावार्य महाराज वि० सं १४६०मां स्वर्गससी बसा

# **बज़सेनम्**रि

तेमी नागपुरीम तपागच्छन भावार्य, सारंगनुपरिता प्रतिकोषक भने बाहाउदीन लीकनीना उपदेशक हवा तेमणे एक हवार क्षेत्राओने बैन नगम्या हवा प्रमनो समय चौत्मी शतान्त्रिनो क्षे

# रेमविसकस्रि

माटी राजा तुष्रचीरायने जैन बनाबनार था भाजार्य महाराज चौदमी सदीमा धवा छे

रत्नदोस्तरसूरि का नागपुरीय दपागच्छना भाषान्य इतः कन देशणे फिरोबबाह्य दपस्मसने प्रदिवाप्यो इतो.

## (५१) ग्रुनिसुन्दरग्रि

भा भाषार्य अध्यास्यक्रस्यद्रम् भानि प्रकोता स्वस्थात सहस्रावकारी गूजरावता मुस्रतान इक्करस्थानने उपरेश भाषतार कन संभावता सुवा दक्करवान्ता प्रविवासक हवा ए दक्करवाने केमी भरमूत वश्याकियी प्रसन्न बहु कमने 'भाविगोक्कसंब''तु विश्व व्यासु इद्धे कने विश्वाना परितोद तेमने 'कासीसरस्वती''तु विश्व व्यासुं इतु केमणे सिरोद्धोना राजा सहस्रमञ्जते उपरोध भागी अन्तरी प्रवर्तनी इती तेमनो १७९९मां वर्षोतस्व वर्षो.

#### (५२) रत्नशेखरम्ररि

मादिनियं प्रमुख सन्द प्रेबोना कर्ता जा व्यापार्य महाराज महाविद्यन हता. तेमने संन्यातना सुना बफरप्ताननी समामां बांनी प्रमुख मारूग पन्तिए ''बास्स्यर्क्ताती''नु विक्रंत्र व्यापु हतुं. सुना उपर तेमने सारो प्रमान पादची हतो. तेमनी १५०७मां सर्वोद्यम बची

# (५६) आणंदविमसमृरि

तेमां महातरकी, क्रियोदास्क को द्विविद्वि विरोमाँग हता तैमना तर स्थान, चारित को उपरेशकी महस्त को सिंगपूना कांध्य के सुप्ताणे सेनानूनों सन्त सातुकों रिकार को मांगों स्ट्रीय पाँछे करें हती तैनी केमणे पताना हिन्य कंन्या जार्गियाहरूपने सीरानूनों किहार कराच्यों हतो. कि से १९८०मां स्ट्रीयोगा उपरेशकों केमणे कर मूर्याय उपर सारो प्रमान चाहणे हतो. कि से १९८०मां स्ट्रीयोगा उपरेशकों केमणे का मूर्याय उपरास हतों दिस्स सेका १९८०मां नर उपरास हो सन्दान करी स्ट्रीयोगा स्ट्रीयोगा उपरेशकों स्ट्रीयोगा स्ट्रीय स्ट्रीयोगा स

# **भगरत्नम्**रि

र पुंचय तीचना उदान्त्र का भावान महातात्र भी कमीद्वाहना पिना तैसामाहना पमपुन हता प्रकार नमें संप्रमदिन बागए परान्ती विनोत्त्री पत्रार्थी हता. ते बचने मेनाहमेरा प्रतिस्व दाणां सग (क्वारना सोगा) राषो पोण भागि सम्ब ततिन सामे भाग्यी हतो. तेमनी वपरेश तांमळी बहु व प्रमन्न क्यों रही भने नेने ग्रिकेटा वरणेशायी तिस्त्रम भागि दूर्ममनोनी त्याग कर्यों रही. प्रमन्त्रमूरिना स्वाने प्रस्तमामुरितु परामाम मळे हे तेना सोळमी शनार्यना महान् भावाय वर्षा.

# (५८) जगदग्रह थी शारविजयम्हि

मण्य पुराना जराषार्योमी था काषार्यक्षेत्री त्यान वर ज सरपतु हैं स्मित्री कसावारण प्रतिमारणी प्रसर प्रमारी, एसपाइटी, को कर्यु विरास हता स्मित्रीनी यस पराक्ष प्रदे जरुपसन उपयोग्नी ज सर्ट टिन्सु समल्य समरानी परकरी हती, तेम ज तेमती करेमाइन सेमना रिप्या अन सम्पेष्ण वर्षा है एस नहिं हिन्स काष्ट्रपहानके आहोनसहस्तिमी अने बरावती विन्येन स्मीय वेश पासाय रिप्रानार परा प्रताना परिवास मुक्क तेमती बरोगाचा गाई हैं स्मित्रीनु कर्युं कह सम्तेष्ठ कराए वर्षित्र करें हाई पास-कारियो प्रभाव साथ जन स्था उसर ज वर्षि हिन्दु सेगाव नवार कहत्वर उसर परा परागे पहलो हो।

बतां तेमणे गाण्यमां बतुमीस क्यु हृतु, केन त्यांना कामास्तने प्रतिवेष काच्या हृते। त्यांची प्रतुमीस पत्री तैका सिरोही पहेम्या हृता त्यांचा रामाप्य बहु काण्य की सिरोही पहेम्या हृता त्यांचा रामाप्य बहु काण्य की स्ति विशेषित सिरोही पहेम्या का का व्याचा रामाप्य बहु काण्य की सिरोही प्रति केने पारण प्रवां गृक्सलमां व्यक्ता काम्य का काल्य ते तेमणे उपायाय झान्तिव्य सिरोह्य मानुसंद कारि विदास त्यानी मुनिगणने कक्काले क्योपरेश देवा मारे ए प्रतिकास रास्त्री हृतो विशेष मानुसंद कारि विदास त्यानी मुनिगणने कक्काले क्योपरेश देवा मारे ए प्रतिकास रास्त्री हृतो विशेष मार्ग प्रविक्त कार्य सिराहण करेक राज्यामी मुचामी को मुजीसी विद्या विद्या हितो तेम ब समात्य पारण उसा वेस्काटा सिराहण्या सिराहण्यो कार्य कार्य कार्य सिराहण्या प्रतिकास कार्य हती तेमना बे हवार तै। विषयी—माणुकी हता

सनपर्मना इतिहासनां केरखरि सक्षणपानां होतिबसम्परियोनां पुत्र कार्योची गौरक्शनां बर्चा छै भगवान् महानौरनो भाडसानो लाइसनात्र समस्य भासकर्षमां मूनिजीए समद्रायमी हठो तेमणे गोनक सपार सक्षण्ये भने मारतना तन्काखेन भनेक राजा महास्वाजीने प्रतिवोधी भाइसा

१ व्यवस्थ श्रीहीरिक्वसस्तियात्वी एकार कारवादे प्रतियोदीने गुकालमां गया ते वत्ते विद्यास्य महाराजा क्राणे श्रीवीतिववस्तिने नेवाइमां प्रवात्य भने वर्षोपदेश देवानी क्रिनति वरतो प्रत्र सक्यो हुनो ते पत्र सुनी नेवाडी महाया व के ते वा प्रसाने के

<sup>&#</sup>x27;लालधी सक्यूपानप्र स्कूलसस्थान गरंप औपमानावक महाराजि महाराजधी हीरवजेसुर्गि करक्कुसन वने स्वतानी वनेक्टक चलकरा हैरा सुवानं संगराजाकिराज भीराचा प्रनागर्सिवजी ही। पंगे सम्पनी वच्छी कारत समाचार भंग व आगरा सदा मना काईने आग बड़ा हे पूनकीय है कहा करण राने जीतु संसह (बंड) रागवैया अर्थ करनरो पत्र अला इनान्हे आना नहीं हो करवाकर रूपावैया। अनिवा इनुसी करह परमश्री हुवी जीम कटार्मु पात्रा पतारता पातका अकत्रजीने जेतावानम्बे प्रानरा प्रतिकोत् कीनो बीरी कामकार मोटी कनान्य बीवरसा (किंग्य) छ(कमी (विक्रिता) तथा शमापतेर (पत्री) वेची सो मारू कर्या औरो मोदी उपगार कियो सो की केनरा प्रमम कार कसाहीज करोतरागी करन 🗪 (समय) वैकना कारह पेट वै नहीं मानी परव ग्रीवसम्बान अजवैद गुजरात गुवा चार बंगा मेरे बदमरों बड़ी अवीतवस वैकामी अस्त पुत्रे न्यपरो पर्तरको हवो नौ सौ कारच कम्मै वैया प्रकारनी भागे मु क्याप्रकारना कारकरा वस्तुर माकक व्यापे है औ व्यवस्त होड सुरवाद सामी आहो ता कहरेगा भी बढाइपुररी क्यन आपी मुरवाद सामी वालारी कुमर पूडी प्तर्पी सी काम कारक केले भारत रही क्षेत्र और। करेगी की काकेगा - कागेलु भीवेगावाकारजीन भी राजाने मानवा है औरों पढ़ों करहेदायों कि सहरूर करों परना सहारवाद्यांक्र कार्येगा तो पढ़ा सहरूर सकता कार्यक्ष भेदिमानसभी देखें भी बन्दानकर अनुसर्वाने बड़ा नात्यन श्रीराज्यने मान्या कि मारन कारन आराग राजा नारी प्रपादक्षी तपानकालों मान्या कानेवारी मुख्य केराने आंध्रे गन्छरों देवरों त्या उपासनों केरा वीतो हरकार धीराज्ञम वा बजा सन्त्रमा अगरप आवेचा मो शरेचा जीवमस्वप्यान देव बाजा जडे बात जगानी मुंबी बड़ी में देखा पहालती, प्रदालधी पचीली धोरी समन १६३ स वर्ष आलोज सुद ५ गुस्कर -(" राजपुनाने के कैसरीर प्र-३४१-४१)

भा पत्रमां वर्षु रहस्य छे स्त्रमा जनवमन्य--- निदीरियेनकमृदियोचा इतिहरूमां नर्षु स्प्रेयसम् पार्ड

पळानी हती. ध्रीवी मासती एक क्रमेनिक सिग्नीत हता तेमता तेज, तुम्य क्ले मागा कामळ मोद्य मोद्या तमाटी सुकतानी, सावा महारावामी, भतारची क्ले सिगाव परित्ती तिम हाजारता हता. बैन व्यक्तिया व्यापी कीक्तानी क्ले परित्य मृतिकीय काम्हो क्लाम्बी हती. ध्रीवीय के क्षेत्र तिर्धे इत्त तेने तेमता व किवारानीय क्ले बीचा सहात्रीय पण पागा कार्युं हता करते गुकाराना का घ्रांच मासती महान् विमाल क्ले बैन-कार्य-वीयातिनी कार्युक्त प्रतिमा समा का स्वीतर १६५२ मा माहरवा प्रति १९ तमार्था स्वर्णे विभागता

प्रियो पक्षे उपाप्पाय भी श्वांविषन्त्रमी स्वियन्त्रमी, मानुक्त्रयो (क्षम्यरिना र्टक्स्प्र) व्याप्पाय कर्माय व्याप्पाय कर्माय व्याप्पाय कर्माय व्याप्पाय क्षम्य व्याप्पाय क्षम्य व्याप्पाय क्षम्य व्याप्पाय विश्व क्षम्य व्याप्पाय विश्व क्षम्य व्याप्पाय विश्व व्याप्पाय क्षम्य व्याप्पाय व्याप्पाय व्याप्पाय व्याप्पाय व्याप्य व्याप्पाय व्याप्य व्याप्पाय व्याप्य व्याप्य व्याप्य व्याप्य व्याप्पाय व्याप्य व्याप्य

रीतिमनपृति पक समर्व मुगमरतेक पुरुष हता तेमनी सुग हीरसुग कहेबाव छे समाद मकको से स्थितीमा सिमन प्रती मुरेबीन एक सनव ५र्मगुर, पास हितली मित्र कर्न वर्मगुर्दि दिके नार्वोक्त यह सुरक्ष हे

# निनर्वद्रसूरि

स्थिवसम्पृतिकां के मार्ग उपान्या हतो तेतो छान क्षेत्रा किरावस्थित यग क्षेत्रो के स्थीवस इर्मवदाकीते सूचना को लाखकी कारको तिनवं स्पृत्तिको योजाती पाने क्ष्मदेशा केल्यान गर्मा कारको तिनवं स्पृत्तिको लाखकी कार्यान को कार्यान होते हिम्मवद्द्र्या किरावस्था किर

#### (५९) क्लियसेनसूरि

भा पड़ न्याप्रपारकामे बैनायार्व हता. ठेमने कम्बापरना मुद्दा सानसामानने उपदेश बानो हतो समाह करनो याँ होत्रेनवस्पृतिबंगी हवारता होता स्वर्ता को सेनस्पृतिबंगी में हैत्तिवस्पृतिबंगि यारे व्यवस्था हतो स्वर्ताय भी होत्रेनवस्पृतिबंगि रिप्लो प्रयो वर्ष्ट वाल होतार्थी विवयनेत्रपृतिबंगि स्प्रदेशनों स्पेतिरेस देश बोकाया, को निवयनेत्रपृतिबंगि एसे स्पेतिरेस संक्रियो स्रिकेंप चर साल बिनर्विजीनी प्रतिष्ठा करी हती अने ठार्रणा संबेकराबी, सिद्धानकानी पंचासर, राणकपुर, भगरावण (क्रेंग्सरीमार्जी) वीजापुर आदि रचानीमां सीमेडियर करान्या हता सम्राट अकरर तेमने "कासीसरस्वरी "तुं विरुट आसु हतुं, १९७१मां तेमनी स्वग्वास बयो

# (६०) विभयवेषस्रि

तेमो विभयनेतस्त्रिनीना पर्यस् हता समाद महांगीरै तेशोधीने मांद्रवाहराई बोम्परमा हता, धने परमा उपरेशाची प्रसम बह तेशने ''माहांगिरिसहातपा''नुं विरुद्र भार्चु हतुं. तैसने उदब्युत्ता महाराणा बगतसिंहने धर्मावदेश भाषी महिंसा पद्धारी हती. तेमने ते मानेनुं परमानप्रम धार्चु हतुं. '

भी हैरिविवयस्ती वर्षां कियान शिष्योप राजकानुस्त्वानो कान कई माळा, मेबाड राजपुताना, दक्षिण, पूर्व देश पंजाब स्रवेता, स्वतिस्त आदि रशानीप विचले जैनवर्गनी सूब प्रणावना क्षणे प्रणार क्षेत्र है कन पूर्वदेशना शौषीण ज्वार पण करान्यों है परणाना सुबले उपदेश कारी गरेर रहार श्री हैरिविवयस्तिकोने स्मारक रचेन रसान्यों कन देना रखण मार है। विचा जातीन सुबार सारी, परन्तु पाठळवी स्यागच्यीय आरोध वटी ववाची त स्थान दानुसाढी बनेक है वे कार्ये

भारी क रेते दक्षिण भिष्पत हैतासदर्भा पण त्यांना सुक्ते उपरेश शापी कारपुर, सोहोरहिजय-सरि देक्स्रिकी कोर भाजायांनी पहुड्य परशबी छे त्यां पण सुक्षा । रे पुष्कळ कारीन

<sup>े</sup> विश्ववेदसूरियोप मोलक सम्बन्ध उत्तरीत मिन्नुपूर्व मंद्रात गरेर उत्तरप्र सामा हता गरे पूर्व के बार को हती ए मटे है दबते सक्तात एक अग्रपण , अ वह दिन्दी कनुसार गरेव सन्तर है

उरुप्त के प्रमुख्या क्यानिहानी न आत्मार्थ विजयनेत्राहि के उगरम र शायरे योग ग्राही । को राष्ट्रमा (कोवनात ) भीरत होनेत्यों मेंके में जावन्यात वानियों गर त केल रोफ दिया था और कोंदे के जिन हुए आहा को यक जिल्ला पर बोराम का मन्त्रमा के रायर के सामें मन्त्रमा दिया था को जि मन्त्रीयत योग्दर हैं। राष्ट्रमा व्यवस्थित के प्रवाद कालक क्ष्म्यानित के निमानन पर जाय जायात का वेरुप्त में पहुनीत किया। प्यानीत स्थान होने के पास पर स्वाद वेरुप्त में निमान किया राय प्रमुख्या मन्त्रीवित्री नास्त्रमा कार्म यो अब और अवसार्थ के अवरेश से मिला कियाना पास को स्वीवार करी कि—

<sup>(</sup>क) उदक्तुर के पीक्रोला बरोबर और बरवद्यानर में नउनियों को कीई न कड़ी ।

<sup>(</sup>क) राज्यमिने इनावे दिव जीत-दिक कर ।

<sup>(</sup>व) सम्बन्धाः और मदापद में बील-विद्या बन्द ।

<sup>(</sup>४) मचीर्ट्य वर रामा प्रामा हात बनका यह कैनवैस्तातब का पुनवतन ।

<sup>—(</sup>अवाच्यात्रकार योवतीय इत "राजकुपर्य व जैतनीर ह ३४९)

बापी छ बेना केन्से बने यहा पण गोजूद हे आने आ स्वान श्रुत्तावी हरीते प्रस्पात वर्ष छे आने रिते हरियुगार्मा गुकरात बहार सादुमोना विहार क्यो कने बैनस्सासन्ते। सून प्रभार क्यो

ţ¥

उनामां पन बोहोसीय सम्मीचीना सुद्रश्मना सुन्य दुव्य बना धानायों को शियोगी बाहुडा है को लां पन हो बोमों बनीन हैना रहना मारे सुबामोद्रास स्टब्स है परन्तु आबहेदनी बेब्रस्ट्रसीची क्यों बनीन सुनामत स्टेट रहा रहुं आब है जानों बनेड हुन कार्यों बेस्युमन सुनिम्बासमाओर सबस्ताविकारीओने उपरेश वार्यों कान्यों है

# र्प केसरक्रम

विजयसेम्य्यूरिया प्रतिस्य औ केस्युक्तस्वतीय कौरंगलेकमा पुत्र बहादुरखाइ कर दिस्पना द्वारा नवान महमद् युमुफ्तसानमे प्रतिवोती विक्षणता कृष्याकृती तीर्वनी वि० सं ० १७६७मां बीर्णाहार कारणो.

#### विमयस्त्रस्र

लेंगो भी जिनस्देनपृथिनेया प्रशिष्य बता हता तेमले १७६४मां मागोरना हामां स्थार्सिको प्रशिज्ञेगो हतो को १७०६मां जोभपुत्तरा अनितरिक्षने प्रशिक्षम्यो हतो. तेम अ सेन्द्रको स्थापय के प्रशिद्ध बनो हतो ते पुन पाओ मेळती स्थापय बनाव्यो. भा स्वरामी स्थीन्य सहार कामार्थ क्या

भारी म रोने स बहैनवर्गाण अहानहोपाप्पास भी सङ्गोबिनयनी, उपाप्ससनी भी विनदोग्रमकी भारि प्रमारक परपो बस्त हो

#### वर्तपान-बीसमी सदीना-मावायाँ

वर्धमानमा व्यापक्षे महाराज की विभावमें मिसूरी व्याजीय की रणीनमा, बुदाननेश गोहकरोस बुदानकरोस व्याद द्वारा ते ते स्थानाए व्यक्षिस वदारी छ तेमी मन्यमारी को परम प्रकारी क

भी सागरास्त्रण्यूरी चरनी सैन्जानसः प्रविदेशक सरीहे प्रसिद्ध छ । तेमी बागमीबारक-वैजनायोजे सुक्या प्रभावन काजार-स्टूबन व्यवार्व छ

विजयसम्मृतिमी (वने) विजयसम्मृतिमी विजयहातमृतिमी शाहित का मनेक राजपुत्तो जार काहिने उपरेश काही कहिंसा क्यारी छे क्षेत्र वर्णमून साराने का उपरेश कालो छे

युद्धिगरस्रि, विजयकसरस्रिती आदिए क्यानाता ताता सामाने साजपुरीन करे क्या आतिकोर्ने उपदेश आधी बहिसा फदानी छ

विजयपर्यमूरितीए अनेक भारतीय राजामहाराजामा अने विहासना उपनेश अपनी छे तैन व तैमने पाचाय रिज्ञा अने अविहासीसेन उपनेश आयो छ राईनर प्रजाटन भी-पर्यनर भारिते मञ्जार चा प्रवस व बेताचाय छे एसणे केन्छायने माभाइस छोनावेख छे पश्चिमना देशांमां बैन साहित्यनो प्रवस च एसन् सुरूप कार्येक्षेत्र हतु

विजयसानिवस्तिमी विष्क्रतर, सँगडी जोपपुर वादिना रामा महागाजा, रजपुतो भने अप्रिज वावस्त्रारीमोने प्रतिबोची मांसाहार स्माग करांचे हैं, किहार सचा व्यसनो बर करांचे छ

स्याध्य गुरुरेव भी चारिप्रविक्तपनी महासक (शी बसाविक्रयजी कैसाविक्रयजी कैसाविक्रयजी कैसाविक्रयजी कैसाविक्रयज्ञ होगा करें हेजीभीए पार्क्रमाणाना पनिवित्तरें में में में स्ट्रींग साहेब, तबा माम्डीया, साहहीया करें अपीयाना समासाहेबोने मतिबोध जायी क्लेक सुक्ष्य क्लाबेस से कने केटलवे स्वपुती, को अविद्यागीभीनो मसिहार छोडाच्चो से

# चपसंदार

भा केसलां क्रेस ( ) मां जे नवरो आत्या के ए तपराष्ट्र अमृग बराहराना मूक नवरा ने भने वे साहित्य मध्यु त प्रमाणे प्रसिद्ध प्रमिद्ध निशासीयों राजामहासाजामीन उपदेश आणी जे प्रतिवेच क्षेत्रों के जिन्हासननी के प्रभावना अने प्रचार क्ष्यों के तेनी टुंकी नांव आणी के हजारा भने सक्षा अपुत्रोंने कमें कम्य समाजीने एण प्रतिनोधी केन बनाननार मानगीकरोगा प्रतिवेचक प्रभोग विद्यानो दिमाञ्चरित्तो महान प्रेमकारो बोगीकरी करोह बनावामनाना संस्थाने वीर्यक्राणे अप भाग नानकहा निवचमां हु उच्छेक नांवी क्ष्मी शामरी एग्ड त्यान एण नवी में चा निवस्तां के भागोंनीन एरिक्स आच्या के नेनी विदेश परिक्य कायवानी बरह हती-दे परस्तु स्थाननो अमाप भने हैम करतां रोठे छ एग्डे शक्षको काटका दुका परिक्यको संत्रोय मानश एम इन्हें हुँ

धा रुम सम्बामी पहास्की समुच्या मा १ कार्यस्य त्रीत्रो घोत्रो याग, प्रमानक्वित्र मराभि-निर्वाणका स्थान हिस्ट् बोक बोस्डक्ट राजस्यानीका इतिहास राजपुताने के बैनदीर रिप्युत्तान के देशीग य जैनद्रोश्यतम हेल्फ बने सनास्तर्कन कीर कोमनो में उपयोग कर्या है एक्ट ए प्रवरूषकोनो बाह्मस मानी बा टेस पूरी कह हुं था निवयनों क्योंय पण हाति जगाय हो ते तरक मारू सस्य दोस्तानी विद्यानीने प्रार्थना है जेबी बायक उपर सुपारी करी गद्याप

श्वमेर धाराणकोटडी वैगर्धन्त २४६२ भपाती पुनम



## परिशिष्ट (बंब-वृक्ष विमाग)

द्वा— द्वा— १ प खान्तिरेकस्ता विष्य बोमारेक्व ७१ पद्की—हुनै उरस्टेश्वरवी, धन्यप, हुनै क्रोस्टेक्क पन्तम तृष्य दीसित—कुट्रानेक्द (बा विकासीहित्दिका स्प्रहालमा—ा वस्त्रपरिकका विष्य) क्षेत्रपरिक्त (बा विकासीहित्दिका स्प्रहालमा—ा वस्त्रपरिकका विष्य)

88-J

9 Perefere aresis

52-11

पद्यो — व देशकेक्य बाजार्ग व प्रतासिकर सामार्थ प्र य कार्यक्रिकर सामार्थ सुनि क्षात्रसिकर अस्तिक प प्रेम्पिकर व्याच्याच्या स्ति कार्यक्रिकर प्रस्तिक

सुनि सर्वानेकन अन्तर्पक

प्रम-१९ पद्भी-सुनि वर्षतिका प्रपाणाल प वस्तिका बार्स्स (शिवन शमसूरे) लब भी सिट-चंत्रतिका (पे चनुरसिकता स स्रा क क्रांसिकला टिला)

82-15

पत्रकी—सुनि सारविकन, वेल्क्स प सचित्रिकन कार्यार्न

28-1×

पहणी—उ नामित्रत सामार्थ उ अञ्चानिश्चत सामार्थ असम्बद्धित आमार्थ मत्र वीक्षित—राज्यातीलय (का विकासीक्षातिलय क्षित्र)

क्लांप्रसम्बद्ध (वा निवनप्रसम्बद्धारमध्य क्रिका) क्लांप्रसम्बद (वा निवनप्रसम्बद्धारमध्य क्रिका) निवसम्बद्धारमध्य (वा निवनप्रसम्बद्धारमध्य)

भाइदिवन (जा दिजननेतिस्ट्रिवीक स सो हु स्वविधननीक किया)

88-14

पण्यी—प क्यारिवा पपाण्या र वलुरमिता आसर्स होने नैननिवा आयर्थ कार्र्यम्—शा विजयसम्हित्या<sup>त</sup> वय वीसित—अलोपिता (सक्यरामा समुख्या क्यार्क्स व क्यारिवामा विष्य)

98-16

पर्यो—सुप्त कांगरिक्य, सामानं सुप्तै सोस्यम्बन्स आसानः उ कविस्तिवय आसानं पं उत्पर्वतस्य सामानं र निर्मातिक्य आसानं नय बीसित—संप्तितस्य (मा क्षीरस्तितेस्य सिन्तः)

काक्टवर्म-४० भी अर्वास्तर¥

١



```
परिचिष्ट (क्य-बुस विभाग)
```

पूर्व— रही गयका—७१ व कान्यविकास विकासीमनिका १

पद्वी-सुन दर्बनिक्की पत्रात् सुन मनोहरिक्य, प्रनाय वय वीक्रित —इमुतरिक्य (या निक्कीतिस्तिकी स्तुत्रस्ता—प वस्त्रातिकता किन्य) केन्नकिक (सा किक्नोतिस्तिकी लिप)

84-1

पद्वी—य इत्त्वेषय शासर्थ काळपर्य—४४ श्री इरवनिकरती,

प्रकी—न देशीयन आसर्व स

-व देशनेश्वन आनार्थ व प्रदापनिकन स्वानार्थ त प अप्रविक्तन सामार्थ सुनि स्टब्सनिकन सर्मार्थ

र्व प्रेमन्दिक्य उपान्याय हुनि प्रदानिक्य क्रार्थक प स्वाकृतिक्य कार्यार्थ सुनि क्रारानिक्य प्रवर्तेण

98-11

पदर्शी—सुभि कमेरितन उद्याप्तान, प पद्धविक्त, क्षानार्थ (श्रीतन प्रकारि) नव भीक्षित—चंद्रविक्त (पै चतुरवित्रकत व सांव वर्द्धविक्ता किन्त)

४८-१३ पद्की---बुनि सारीजब पंच्याच प प्रक्तिनेजन व्यक्तार्थ

W-14

पद्वी-य प्राप्तित्रव शायार्व व अस्तिवित्रव व्यवर्थः व स्तास्वित्रव आवर्तः

नव चीडित-एर्यमधिवद (बा निवदौरीस्ट्रिजीना दिप्त) क्सनीजनिवद (बा विवयप्रस्ट्रिजीना क्षिप्त)

विकासक्षित्रम् (मा निजनसम्पूर्णिमा शिष्म) माम्बरिकर् (मा निजनक्षित्रस्थिता सः स्त्री सः स्वित्रकर्मेण क्षिप्स)

18-14

पहची—न कंडप्रियम प्रभागम ने नक्तुनियम जानाने सुन्ने मेननियन आनार्य काडपर्यम्—ना निरूप्तमार्द्यभारत्ये<sup>म</sup> नव बीभित—नप्रोत्परियम (जासाराग्यो स्ट्रान्स्य कानुन्तमा क कमन्तिवस्य क्रिया)

प्रना-पर्यो—हुनै संशिवस भाषां हुनि कोल्यानिय स्थान उ सम्बन्धिय स्थाने व नामप्रेय सामापं न निवानियम, सामापं सब बीमियन-वीमानिय (सा महिन्दानिया किया)

कास्टबर्मे- श्री शर्मश्वर<sup>≭</sup>



| मयसभी १० थी असू आहोपीना ब्राह्म थनारनी सादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| वदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भाग                        | <b>स्तर</b>                       | भाग                                     |
| ९५ वन्त्रस औ राम्ब्यायमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                   | भाइ गौरवरनात इरजीवनशत नाजान घटेर        |
| <ol> <li>भाषार्व भी निजवमीहबस्गीयस्त्री</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                   | नामनद्त्री ग्रुपरचद्त्री प्रतमे (सरदाव) |
| ९ जरानाव भी चर्नाज्यको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                   | पदमनद्वी संपठकाकवी प्रकोशी              |
| ी कुनिराव भी खेलादिवसकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   | समिएवं भी इलपुंदरबी पन्पे (मान्यार्थ)   |
| १ नामार्थ भी कान्डिस्टिबी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   | एक ब्रह्म झरव                           |
| १ हमिएव भी प्रशीमविज्ञानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   | एक ब्रेंग सन्त                          |
| <ol> <li>श्रीमात्र भी समस्तित्रकारो</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                   | एक साम्बीमी महाराज                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १ भावल यो विश्ववसामानित्री |                                   | चार सरवामी जमदाराद                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १ इतिसम् भी वीपविजयमा      |                                   | भित्राम अवस्थे                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | <u> </u>                          | - 1020                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 414                        |                                   |                                         |
| महत्त्वनी शुद्धिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                         |
| (वंस-इस विश्वान)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                         |
| tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वेजीवाचा,                  |                                   | •                                       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मनिविषय (शहर)              | MEX.                              | बर                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | `                                 |                                         |
| and the same of the same and th |                            |                                   |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777744                     | चन्द्रानम्ब<br>(विदेशक निमान      | <b>परतमित्र</b> न                       |
| n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | elah                       | ्रावस्य र रामान<br>अस्ट्र         | ,                                       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                          | भावतीरच्या<br>आवतीरच्या           | सम<br>भारतमे कार सिक्की रची             |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                         | चनारस्य निकासक<br>स्थारस्य निकासक | जगमानिशानक                              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                         | न्यानस्य तर्वे असरवनी             |                                         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | <b>डै</b> एनिवक्दरि सर्ने         | होरविकास्ट्री स. कर्तवान्त्वी व नेक-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                          | annadi na                         | विवयमी अने                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *11                        | च्छेच                             | वहकार <b>ी</b>                          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | d fa                              | भी वि                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36                         | <b>४५७वर्ग</b>                    | A-25 m                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                         | रकेन्द्रभी                        | three.                                  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | MARKET .                          | <del>गान</del> ्य                       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | केर्तनी-संद ११%                   | केत्राची बाह्य १४१ (बाल्बी ४०५)         |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | u                          | प धन्य                            | ए शीर्व सक्द                            |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                         | গুৰুক্তনা                         | <b>प्रथ</b> 0समा                        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18                         | Redra                             | एम् विलोग्द 🛂                           |
| (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                          | देवी                              | केशी 🗻                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                   |                                         |

